

# पृथिवी-पुत्र

भूमि, जन घौर संस्कृति के घनिष्ठ सम्बन्ध की व्याख्या करने वाले लेखों का सम्रह

> लेखक श्री वासुदेवशरण <del>ग्र</del>प्रवाल

> > 3838

सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन

प्रकार्यकू न्याः ह्यात्त्रेण्डं उपाध्याय, मन्त्री, हिसस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली।

# भूमिका

'पृथिवी-पुत्र' समय-समय पर लिखे हुए मेरे उन लेखा और पत्रों का संग्रह है जिनमें जनपरीय दृष्टिकोण से साहिन्य और जीवन के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट किए गए थे। इस दृष्टिकोण की मूल-पेरणा पृथिवी या मानृभूमि के साथ जीवन के सभी सूत्रों को मिला देने से उत्पन्न होती है। 'पृथिवी-पुत्र' का मार्ग साहि यक कुन्हल नहीं है, यह जीवन का धर्म है। जीवन की आवश्यकताओं के भीतर से 'पृथिवी-पुत्र' भावना का जन्म होता है। 'पृथिवी-पुत्र' धर्म में इसी कारण प्रवल आध्यात्मिक स्फूर्ति छिन्नी हुई है। 'पृथिवी-पुत्र' धर्म में इसी कारण प्रवल आध्यात्मिक स्फूर्ति छिन्नी हुई है। 'पृथिवी-पुत्र' दृष्टिकोण हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व और विकास की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के साथ हमारा परिचय कराता है। नये मानव का सबसे महान् देवता पृथिवी है जिसके चरणों में वह जीवन के फूल को अद्धा के साथ चढाता है।

पृथिवी को मातृम्मि और श्रपने श्रापको उसका पुत्र समक्तने का अर्थ बहुत गहरा है। यह एक दीन्ना है जिससे नया मन प्राप्त होता है। पृथिवी-पुत्र का मन मानव के लिये ही नहीं, पृथिवी से सम्बन्धित छोटे से तृण के लिये भी प्रेम से खुल जाता है। पृथिवी-पुत्र की भावना मन को उदार बनाती है। जो श्रपनी माता के प्रतिसच्चे श्रथों में श्रदावान् है वही दूसरे के मातृप्रेम से द्वित हो सकता है। मातृभूमि को जो प्रेम करता है वह कभी हृदय की सकीर्णिता को सहन नहीं कर सकता।

٥

TIGAR

11

हें पृथिनो पुत्र की भावना सास्कृतिक या छा। पारिमक है, राजनीतिक चेत्र उसका एक छंशनात्र है। यावती पृथिवी तावती वेदि – इस परिभाषा के छानुसार जितना पृथिवी का विस्तार है उतना ही उस वेदि का है जो हिव को ग्रहण करती है। मनुष्य के हृदय की वेदि उसके विचारों की हिव से तृष्त छौर परिपूर्ण होती है। पृथिवी-पुत्र मनुष्य की विचार-हिव में जो धूमगन्ध उठती है वह सबके लिये समान रूप से चारों छौर फैलती है।

पृथिवी-पुत्र धर्म इस समय भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। शिला, विचार और सास्कृतिक जीवन की अनेक पद्धितयों में भारत-वर्ष ने अवतक विदेश से जो कुछ लिया है और जो अभी लेना है, उसे अपना बनाकर जीवन में ढाल्ने की आवश्यकता है। इस काम का सफल निर्वाह तभी होगा जब देश को आदम सस्कृति का पता हो। 'पृथिवी-पुत्र' धर्म का उद्देश्य सबसे पहले अपने आपको जानना है। सारा राष्ट्र जब 'पृथिवी-पुत्र' को दीला लेगा तभी विचार और जोवन के तन्तु निज संस्कृति की भूमि से रसग्रहण करने लगेंगे। तभा समन्वय-प्रधान सस्कृति के प्रतिनिधि उस भारतीय मानव का जन्म होगा जिसके विषय में विश्व को रुचि होगी एवं जिसके अपने लोचनों में विश्व के डोरे खिंचे होंगे।

पृथिवी-पुत्र धर्म का ही दूसरा नाम जनपदीय दृष्टिकोण है। जनपद-कल्याणकारी भावना का इन लेखों में बार-बार उल्लेख हुन्ना है। जन-पदकल्याण के बिना हमारा सास्कृतिक मगल कभी सिद्ध नहीं होगा। त्रपने राष्ट्रीय जीवन में त्राज हम सर्वोदय का मत्र लेकर जीवित रहना चाहते हैं। जनपद कल्याण को हम कृषीवल-संस्कृति कह सकते हैं। कृषीवल-मंगल की रथ-नाभि में हमारे जीवन के सब सूत्र जुड़े हुए हैं—

राज्ञां सत्त्रे श्रसत्वे मा विशेषो नोपलच्यते । कृषीवल विनाशे तु जायते जगता विपत् ॥ क्या हुस्रा जो राजसत्ता यह हुई या वह १ कृषीवल पृथिवी-पुत्र

#### पांच ]

को जीवन के वरदान नहीं मिले तो जग की विपति के बन्हें ही रही श्रतएव जनपदीय दृष्टिकोण का पर्यवसान वहाँ है जहाँ पृथिवी निर्का कीख से जन्म लेने वालो भौतिक सामग्री पृथिवी पर बसने वाले जन श्रीर उस जन को संस्कृति का नया ज्ञान श्रीर नया उदय हो। भूमि-जन-संस्कृति के इस त्रिकोण मे जीवन का सारा रस समाया हुआ है। उसके साथ घनिष्ट परिचय की ऋाख हमें ऋपनानी चाहिए। राष्ट्रीय उन्नति का जो महा हिमचन्त है उसतक पहुँचने का तीन पैंड मार्ग भूमि, जन श्रौर सस्कृति का सूच्म परिचय है। इस परिचय के लिये प्रत्येक साहिश्यिक को फेटा बाधना है। जनता के पास नेत्र हैं. लेकिन देखने को शक्ति उनमें साहित्यसेवी को भरनी है। भारतीय साहित्यसेवी का कर्तव्य इस समय कम नहीं है। उसे अपने पैरों के नीचे को दशागुल भूभि से पृथिवी-पुत्र धर्म का सच्चा नाता जोड़कर उसी भावना श्रीर रस से सींच देना है ! हमारा इतिहास, शास्त्रीय ज्ञान, वैज्ञा-निक प्रयोग सभी कक आकाश वेल को तरह हवा में तैर रहा है। विदेशी भाषा श्रौर ज्ञान-कलेवर के विष से संस्कृति का श्रपना स्वरूप श्रीर रस मुलसा पड़ा है। पृथिवी-पुत्र धर्मरूपी गरुड़ यदि हमारे जानाकाश में क चे उठकर अपने पंखे भाड़ेगा तभी उस अमृत की वर्षा हो सकती है जिससे जीवन का पौधा नए रस से लहलहाने लगेगा। नई दिल्ली —वासदेवशरगा

१०-4-१६४६

# विषय-सूची

| १. प्रथिवी-र्सुत्र                   | 8           |
|--------------------------------------|-------------|
| २. पृथिवीस्क-एक ब्राध्ययन            | ų           |
| ३ सूमि को देवत्व प्रदान              | ३३          |
| ४. जनपदीय भ्राध्ययन की श्रॉख         | 80          |
| ४ जानपद जन                           | ६१          |
| ६. जनपदों का साहित्यिक संगठन         | ६६          |
| ७ जनपदीय कार्यक्रम                   | 90          |
| □ जनपदों की कहानियाँ                 | ৬=          |
| ६. लोकवार्ता शास्त्र                 | <b>=</b> 4  |
| १० राष्ट्रीय फल्पवृत्त               | <u> </u>    |
| ११ राष्ट्र का स्वरूप                 | ٤3          |
| १२ हिन्दी साहित्य का 'समग्र' रूप     | ७३          |
| १३ साहित्य सदन की यात्रा             | १०२         |
| १४ लोकोक्ति साहिस्य का महत्त्व       | 288         |
| १५ हिन्दी पत्रकार ऋोर भारतीय सस्कृति | १२६         |
| १६ हमारी उपेचा का एक नमूना           | १३०         |
| १७. सम्पादक की ग्रासन्दी             | १३३         |
| १८ ग्रामीण लेखक                      | १३६         |
| १६ केलास-मानस-यात्रा                 | १४२         |
| २०. राष्ट्र की ऋमूल्य निधि           | १५६         |
| २१ विश्वक् सूत्र                     | १६३         |
| परिशिष्ट ( पत्र )                    | १७०         |
| टिप्पियाँ                            | <b>२</b> ११ |
| घरती                                 | २२८         |

# पृथिवी-पुत्र

#### : ? :

# पृथिवी-पुत्र

हिन्दी के साहित्य-सेवियों को पृथिवी-पुत्र बनना चाहिए। वे सच्चे हृदय से यह कह ग्रौर त्रानुभव कर सर्के—

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिन्याः ( श्रयर्ववेद )

"यह भूमि माता है, मैं पृथिवो का पुत्र हूँ।" लेखकों मे यह ज्ञान न होगा तो उनके साहित्य की जड़े मजबूत नहीं होंगी, आकाश-बेल की तरह वे हवा में तैरती रहेंगी। विदेशी विचारों को मस्तिष्क में भर कर उन्हे अधपके ही बाहर उँडेल देने से किसी साहित्य का लेखक लोक में चिर-जीवन नहीं पा सकता। हिन्दी-साहित्यकारों को अपनी खूराक भारत की सास्कृतिक और प्राकृतिक भूमि से प्राप्त करनी चाहिए। लेखक जिस प्रकार के जीवन-रस को चूस कर बढता है, उसी प्रकार की हरियाली उसके साहित्य में भी देखने को मिलेगी। आज लोक और लेखक के बीच में गहरी खाई बन गई है, उसको किस तरह पाटना चाहिए, इसपर सब साहित्यकारों को पृथक-पृथक और संघ में बैठ कर विचार करना आवश्यक है।

हिन्दी-लेखक को सबसे पहले भारत-भूमि के भौतिक रूप की शरण में जाना चाहिए। राष्ट्र का भौतिक रूप श्रॉख के सामने हैं। राष्ट्र की भूमि के साथ साद्धात् परिचय बढाना आवश्यक है। एक-एक प्रदेश को लेकर वहाँकी पृथिवी के भौतिक रूप का सागोपाग अध्ययन हिन्दी-लेखकों में बढना चाहिए। यह देश बहुत विशाल है, यहाँ देखने और प्रशसा करने के लिए

· マ 🏋

अ्रतुल सीमग्री है। उसका ज्ञान करते हुए हमें एक शताब्दी लग जायगी। पुरार्खों के महामना लेखकों ने भारत के एक-एक सरोवर, कुड, नदी और भरने से साचात् परिचय प्राप्त किया ख्रीर उसका नामकरण किया ख्रीर उसको देवत्व प्रदान कर उसको प्रशंसा में माहातम्य बनाया । हिमवन्त श्रौर विनध्य जैसे पर्वतों के रम्य प्रदेश हमारे श्रर्वाचीन लेखकों के ससंस्कृत माहातम्य-गान की प्रतीचा कर रहे हैं। देश के पर्वत, उनकी ऊँ ची चोटियाँ, पठार ऋौर घाटियाँ सब हिन्दी के लेखकों की लेखनी का वरदान पाने की बाट देख रही हैं। देश की निदया, वृत्त श्रीर वनस्पति, श्रीषि श्रीर पुष्प, फल श्रीर मूल, तृगा श्रीर लताए, सब पृथिवी के पुत्र हैं। लेखक उनका सहोदर है। लेखक को इस विशाल जगत् में प्रवेश कर के क्रपने परिचयका चेत्र बढाना चाहिए । चरक क्रीर सुश्रुत ने श्रीषियों के नामकरण का जो मनोरम श्रध्याय शुरू किया था, उसका सचा उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए हिन्दी के लेखक को बहुत परिश्रम करने की जरूरत है। श्रीर सबसे श्रधिक श्रावश्यक है एक नया दृष्टिकोण, जिसके विना साहित्य में नवीन प्रेरणा की गंगा का श्रवतरण नहीं हुन्ना करता । हिन्दी के लेखकों को वनों मे जा कर देश के वनचरों के साथ सम्बन्ध बदाना है। वन्य पशु-पत्नी सभी उसके सगोती हैं, वे भी तो पृथिवी-पुत्र हैं। अयर्ववेद के पृथिवीस्त के ऋषि की दृष्टि, जो कुछ पृथिवी से जन्मा है, सबको पूजा के भाव से देखती है-

हे पृथिवी, जो तेरे वृत्त, वनस्पति, शेर, बाघ आदि हिंस जन्तु, यहा-तक कि साप और बिच्छू भी हैं, वे भी हमारे लिए कल्याण करने वाले हों।

पश्चिमी जगत् मे पृथिवी के साथ यह सैं। हार्द का भाव कितना श्रागे बढ़ा हु श्रा है । भूमध्यसागर या प्रशान्त महासागर की तलहटी में पड़े हुए सीप श्रीर घोंघों तक की सुध-बुध वहाके निवासी पूछते हैं । भारतीय तितलियों-पर पुस्तक चाहें, तो श्रंग्रेजी में मिल जायगी। हमारे जंगलों में कुलाचें मारने वाले हिरनों श्रीर चीतलों के सींगों की क्या सुन्दरता है, हमारे देश की श्रसील मुगों की बढिया नस्ल ने सुदूर ब्राजील देश में किस प्रकार कुश्ती मारी है,

#### पृथिची-पुत्र

इसका वर्णन भी श्रंग्रेजी में ही मिलेगा। ये सब विषय एक जीवित जोति के लेखकों को अपनी श्रोर खींचते हैं। क्या हिन्दी-साहित्य के कलाकोर हिन्से उदासीन रहकर भी कुशल मना सकते हैं। श्राज नहीं तो कल हमें श्रवेश्य ही इस सामग्री को श्रपने उदार श्रक में श्रपनाना पड़ेगा। यह कार्य जीवन-की उमग के साथ होना चाहिए। यही साहित्य श्रोर जीवन का सम्बंध है।

देश के गाय थ्रीर बैल, भेड़ थ्रीर बकरी, घोड़े श्रीर हाथी की नस्लोंका शान कितने लेखकों को होगा १ पालकाप्य मुनि का हस्त्यायुर्वेद श्रथवा
शालिहोत्र का श्रथव-शास्त्र द्राज भी मीजूद हैं, पर उनका उत्तराधिकार
चाहने वाले मनुष्य नहीं रहे। मिल्लिनाथ ने माध की टीका में 'हय लीलावती'
नामक ग्रंथ के उद्धरण दिये हैं, जिनसे मालूम होता है कि घोड़ों की चाल
श्रीर कुदान के बारे में भी कितना बारीक विचार यहाँ किया गया था।
पश्चिमी एशिया के श्रलश्चमनां गाव में ईसा से १४०० वर्ष पूर्व की एक पुस्तक
मिली है, जिसमे श्रथविद्या का पूरा वर्णन है। उसमें सस्कृत के श्रनेक शब्द
जैसे एकावर्तन, द्रथावर्तन, त्र्यावर्तन, श्रादि घोड़ों की चाल के बारे में
पाये गए हैं। उस साहित्य के दाय में हिस्सा मागने वाले भारतवासियों की
श्राज कमी दिखाई पड़ती है।

हमने अपने चारों श्रोर बसने वाले मनुष्यों का भी तो अध्ययन नहीं शुरू किया। देशी नृत्य, लोक-गीत, लोक का सगीत, सबका उद्धार साहित्य-सेवा का अग है। एक देवेन्द्र सत्यार्थी क्या, सैकड़ों सत्यार्थी गाव-गाव धूमें, तब कहीं इस सामग्री को समेट पावेंगे। इस देश में मान निश्रपरिमित साहित्य-सामग्री की प्रतिच् खृष्टि हो रही है, उसको एकत्र करने वाले पात्रों-की कमी है। लोक की रहन-सहन, वेष श्रोर आम्ष्यण, भोजन श्रोर वस्त्र, सबका श्रध्ययन करना है। जनपदों की भाषाएं तो साहित्य की साचात कामधेनुए हैं। उनके शब्दों से हमारा निरुक्तशास्त्र भरा-पुरा बनेगा। हिन्दी शब्द-निरुक्ति जनपदों की बोलियों का सहारा लिये बिना चल ही नहीं कसती। जनपदों की बोलिया कहावतों श्रीर मुहावरों की खान हैं। हम चुस्त राष्ट्रभाषा बनाने के लिए तरस रहे हैं, पर उसकी जो खानें हैं उनको खोज-

### पृथिवी-पुत्र

कर सामेंग्री प्राप्त करने की ऋोर हमने ऋगी तक ध्यान नहीं दिया। हिन्दी-भाषा को तीन हजार धातुऋ। को यदि ठीक तरह हूँ दा जाय, तो उनकी सेवा से हमें भाषा के लिए क्या-क्या शब्द नहीं मिल सकते १ पर हमारा धातु-पाट कहा है १ वह हिन्दी के पाणिनि की बाट देख रहा है। खेल ऋौर कोड़ाएं क्या राष्ट्रीय-जीवन के ऋंग नहीं हैं १ मेले, पर्व ऋौर उत्सव सभी हमारी पैनी दृष्टि के ऋन्तर्गत ऋग जाने चाहिएँ। इन ऋग्लों को लेकर जब हम ऋपने लोक के ऋगकाश में ऊंचे उठेंगे, तब सैकड़ों-हजारों नई चीजों को देखने की योग्यता हमारे पास स्वयं ऋग जायगी।

भारत के साहित्यकार, विशेषतः हिन्दी के साहित्य-मनीषियों को चाहिए कि इस नवीन दृष्टिकोण को अपनाकर साहित्य के उज्ज्वल भविष्य का साचात् दर्शन करें। दर्शन हो ऋषित्व है। ऋषियों की साधना के बिना राष्ट्र या उसके साहित्य का जन्म नहीं होता।

# पृथिवी सुक्त-एक अध्ययन

माता भूमिः पुत्रो ऋहं पृथिव्याः

अयर्ववेदीय पृथिवी स्क्त (१२।१।१-६३) में मातृभूमि के प्रति भारतीय भावना का सुन्दर वर्णन पाया जाता है। मातृभूमि के स्वरूप ऋौर उसके साथ राष्ट्रीयजन की एकता का जैसा वर्णन इस सूक्त में है वैसा श्रन्यत्र दुर्लभ हैं। इन मत्रों में पृथिवी की प्रशस्त वदना है, श्रोर संस्कृति के विकास तथा स्थिति के जो नियम हैं उनका श्रनुपम विवेचन भी है। सुक्त की भाषा में अपूर्व तेज अर्ौर अर्थवत्ता पाई जाती है। स्वर्ण का वेश पहने हुए शब्दों को किव ने श्रद्धापूर्वक मातृभूमि के चरणों में ऋर्पित किया है। किन को भूमि सब प्रकार से महती प्रतीत होती है; 'सुमनस्यमाना' कहकर वह अपने प्रति भूमि की अनुकूलता को प्रकट करता है। जिस प्रकार माता अपने पुत्र के लिए मन के वात्सल्य भाव से दुग्धका विसर्जन करती है उसी प्रकार दूध ऋौर श्रमृत से परिपूर्ण मातृभूमि श्रनेक पयस्वती धारात्रों से राष्ट्र के जन का कल्याण करती है। कल्याण-परंपरा की विधात्री मातृभूमि के स्तोत्र-गान क्रौर वंदना में भावों के वेग से कवि का हृद्य उमग पड़ता है। उसकी दृष्टि में यह भूमि कामदुधा है। हमारी समस्त कामनात्र्योंका दोहन भूमि से इस प्रकार होता है जैसे श्राहिग भाव से खड़ी हुई धेनु दूध की धारात्रों से पन्हाती है। किन की दृष्टि में पृथिनी रूपी सुरभि के स्तनों में श्रमृत भरा हुआ है। इस श्रमृत को पृथिवी की श्राराघना से जो पी सकते हैं वे श्रमर हो जाते हैं। मातृभूमि की पोषण शक्ति श्रनंत है। वह विश्वम्भरा है। उसके विश्वधायस् (२७) रूप को प्रणाम है।

मातृभूमि का हृदय-स्थूल नेत्रों से देखने वालों के लिए यह पृथिवो शिलाभूमि ऋर पत्थर-धूलि का केवल एक जमघट है। किंतु जो मनीबी हैं, जिनके पास ध्यान का बल है,वे हो भूमि के हृदय को देख पाते हैं। उन्हींके लिए मातृभूमि का श्रमर रूप प्रकट होता है। किसी देवयुग में यह भूमि सलिलार्णव के नीचे छिपी हुई थी। जब मनीषियों ने ध्यानपूर्वक इसका चिंतन किया, तब उनके ऊपर कृपावती होकर यह प्रकट हुई। केवल मन के द्वारा ही पृथिवोका सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है। ऋषि के शब्दों में मातृभूमि का हृदय परम व्योम में स्थित है। विश्व में ज्ञान का जो सर्वोच स्रोत है, वहीं यह हृदय है। यह हृदय सत्य से घिरा हुआ ऋौर ऋमर है। (यस्याः हृद्यं परमे व्योमन् सत्येनावृतमपृतं पृथिव्याः)। हमारी संस्कृति में सत्य का जो प्रकाश है उसका उद्गम मातृभूमि के हृदय से ही हुआ है। सत्य अपने प्रकट होने के लिए धर्म का रूप ग्रहरण करता है। सत्य ऋौर धर्म एक हैं। पृथिवी धर्म के बल से टिकी हुई है (धर्मणा धृता)। महासागर से बाहर प्रकट होने पर जिस तत्त्व के ऋाधार पर यह पृथिवी ऋाश्रित हुई,कवि की दृष्टि में वह धारणात्मक तत्त्व धर्म है। इस प्रकार के धारणात्मक महान् धर्म को वृथिवो के पुत्रों ने देखा ऋौर उसे प्रणाम किया-नमी धर्माय महते धर्मी धारयति प्रजाः ( महाभारत, उद्योगपर्व ) । सत्य त्र्यौर धर्मही ऐतिहासिक युगो में मूर्तिमान् होकर राष्ट्रीय संस्कृति का रूप ग्रहण करते हैं। संस्कृति-का इतिहास सत्य से भरे हुए मातृभूमि के हृद्य की ही व्याख्या है। जिसे युग में सत्य का रूप विक्रम से संयुक्त होकर सुनहले तेज से चमकता है,वही संस्कृति का स्वर्ण-युग होता है। किव की ग्रिभिलाषा है—'हे मातृभूमि, तुम हिरएथ के संदर्शन से हमारे सामने प्रकट हो । तुम्हारी सुनहली प्ररोचनाऋों को हम देखना चाहते हैं, (सा नो भूमे प्ररोचय हिरएयस्येव संदर्शि,१८) ।

<sup>े</sup> १ कोष्ठक के ऋंक स्कातर्गत मंत्रों के ऋंक हैं।

युंग विशेष मे राष्ट्रीय महिमा की नाप यही है कि उस युग को संस्कृति में सुवर्ण की चमक है या चादी या लोहे की । हिरएय संदर्शन या स्वर्णयुग ही संस्कृति की स्थायी विजय के युग हैं।

पुराकाल में मनीधी ऋषियों ने अपने ध्यान की शक्ति से मातृभूमि के जिस रूप को प्रत्यच्च किया था,वह प्रत्यच्च करने का अध्याय अभी तक जारी है। आज भी चिंतन से युक्त मनीधी लोग नए-नए चे त्रों में मातृभूमि के दृदय के नृतन सींदर्य, नवीन आदर्श और अछृते रस का आविष्कार किया करते हैं। जिस प्रकार सागर के जल से बाहर पृथिवी का स्थूल रूप प्रकाश में आया, उसी प्रकार विश्व मे व्याप्त जो ऋत है, उसके अमूर्त्त भावों को मूर्त रूप-में प्रकट करने की प्रक्रिया आज भी जारी है। दिलीप के गोचारण की तरह मातृभूमि के ध्यानी पुत्र उसके दृदय के पीछे चलते हैं (या मायाभिरन्व-चरन्मनीषिणः, १८), और उसकी आराधना से अनेक नए वरदान प्राप्त करते हैं। यह विश्व ऊर्ध्वमूल अश्वत्य कहा गया है। ऊर्ध्व के साथ ही पृथिवों के दृदय का सम्बध है। इसी कारण मातृभूमि के साथ तादातम्य भाव की प्राप्ति ऊर्ध्वस्थितिया अध्यात्म-साधना का रूप है। भारतीय दृष्टि से मातृ-भूमि का प्रेम और अध्यात्म-हन दोनों का यही समन्वय है।

मातृभूमि का स्थूल विश्वरूप—पृथिवी का जो स्थूल रूर है, वह भी कुछ कम आकर्षण की वस्तु नहीं है। मैं तिक रूप में श्री या सौंदर्य का दर्शन नेत्रों का परम लाभ है और उसका प्रकाश एक दिव्य विभूति है। इस दृष्टि से जब कि विचार करता है तब उसे पृथिवी पर प्रत्येक दिशा में रमणीयता दिखाई पड़ती है ( आशामाशा रण्याम, ४३ )। वह पृथिवी को विश्वरूपा कहकर सबोधित करता है। पर्वतों के उष्णीय से सज्जित और सागरों की मेखला से श्रलंकृत मातृभूमि के पुष्कल स्वरूप में कितना सौंदर्य है! विभिन्न प्रदेशों में पृथक्-पृथक् शोभा की कितनी मात्रा है!—इसको पूरी तरह पहचानकर प्रसिद्ध करना राष्ट्रीय कर्तव्य का आवश्यक अंग है। प्राकृतिक शोभा के स्थलों से जितना ही हम अधिक परिचित होते हैं, मातृभूमि के प्रति उतना ही

हमारे नेत्रों का तेज सौ वर्ष तक बढ़ता रहे, और उसके लिए हमे सूर्य की मित्रता प्राप्त हो (३३)।

चारो दिशाओं में प्रकाशित मातृभूमि के चतुरक्षशोभी शरीर को जाकर देखने के लिए हमारे पैरों में संचरणशीलता होनी चाहिए। चलने से ही हम दिशाओं के कल्याणों तक पहुचते हैं (स्योनास्ता महा चरते भवन्तु, ३१)। जिस प्रदेश में जनता की पदपंक्ति पहुँचती है, वही तीर्थ बन जाता है। पद-पंक्तियों के द्वारा हो मातृभूमि के विशाल जनायन पंथों का निर्माण होता है, और यात्रा के बल से ही रथों के वर्त्म और शकटो के मार्ग भूमि पर बिछते हैं (ये ते पंथा बहवो जनायना रथस्य वर्त्मानसञ्च यातवे, ४७)। चंक्रमण के प्रताप से पूर्व और पश्चिम में तथा उत्तर और दिल्ला मे पयों का नाड़ी-जाल फैल जाता है। पर्वतों और महाकातारों की भूमियाँ युवकों के पद-सचार से परिचित होकर सुशोभित होती हैं। 'चारिकं चरित्वा' का व्रत धारण करने वाले चरक-रनातक पुरो और जनपदों में ज्ञान-मगल करते हैं और मातृभूमि की समग्र शोभा का आविष्कार करते हैं।

श्रारंभिक भू-प्रतिष्ठा के दिन हमारे पूर्वजों ने मातृभूमि के स्वरूप का घनिष्ठ परिचय प्राप्त किया था। उसके उन्नत प्रदेश, निरतर बहने वाली जल-धाराए श्रोर हरे-भरे समतल मैदान—इन्होंने श्रपनी रूप-संपदा से उनको श्राकृष्ट किया (यस्या उद्धतः प्रवतः सम बहु, २)। छोटे गिरि-जाल श्रोर हिमराशि का श्वेतमुकुट बाधे हुए महान् पर्वत पृथिवी को टेके खड़े हैं। उनके ऊंचे शृड्यो पर शिलोभूत हिम, श्राधत्यकाश्रों में सरकते हुए हिमश्रथ या बर्फानी गल, उनके मुख या बाक से निकलने वालो निदया श्रीर तटात में बहने वालो सहस्रो धाराएं, पर्वत-स्थलो श्रोर द्रोणो, निर्फर श्रीर भूलतो हुई नदी की तलहटियाँ, शैलो के दारण से बनी हुई दरी श्रीर कंदराएं, पर्वनों के पार जाने वाले जोत श्रीर घाटे—इन सबका श्रध्ययन भौमिक चैतन्य का एक श्रावश्यक श्रंग है। सै।भाग्य से विश्वकर्मा ने जिस दिन श्रपनी हिव से हमारी भूमि की श्राराधना की उस दिन ही उसमें पर्वतीय श्रंश पर्याप्त मात्रा में रख दिया था। भूमि का तिलक करने के लिए मानो

विधाता ने सबसे ऊंचे पर्वत-शिखर को स्वयं उसके मुकुट के समीप रखना उचित समका। इतिहास साची है कि इन पर्वतो पर चढ़ कर हमारी संस्कृति का यश हिमालय के उस पार के प्रदेशों में फैला। पर्वतों की सूचम छानबंन भारतीय संस्कृति की एक बड़ी विशेषता रही है, जिसका प्रमाण प्राचीन साहित्य में उपलब्ध होता है।

वैज्ञानिक कहते हैं कि देवयुगों में पर्वत सागर के अतस्तल में सोते थे। तृतीयक युग (Tertiary Era) के ऋार म में लगभग चार करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय भूगोल में बड़ी चकनाचूर करने वाली घटनाएं घटीं। बड़े-चड़े भू-भाग बिलट गए, पर्वतों की जगह समुद्र ऋौर समुद्रों की जगह पर्वत प्रकट हो गए । उसी समय हिमालय ऋौर कैलाश भू-गर्भ से वाहर ऋाए । उससे पूर्व हिमालय मे एक समुद्र या पाथोधि था, जिसे वैज्ञानिक 'टेथिस्' का नाम देते हैं। जो हिमालय इस ऋर्णन के नीचे छिपा था, उसे हम म्रापनी भाषा में पाथोधि हिमालय (=टेथिस् हिमालय) कह सकते हैं। जबसे पाथोधि हिमालय का जन्म हुन्ना, तभीसे भारत का वर्तमान रूप या ठाठ रिथर हुआ। पाथोधि हिमालय श्रीर कैलाश के जन्म की कथा श्रीर चट्टानों के ऊपर नीचे जमे हुए परतों को खोलकर इन शैल-सम्राटा के दीर्घ आयुष्य स्रोर इतिहास का ऋध्ययन जिस प्रकार पश्चिमी विज्ञान में हुस्रा है, उसी प्रकार इस शिलीभूत पुरातत्त्व के रहस्य का उद्घाटन हमारे देशवासियों को भी करना आवश्यक है। हिमालय के दुर्घर्ष गडशैलों को चीर कर यमुना, जाह्नवी, भागीरथी, मदाकिनी ऋौर ऋलकनदा ने केदारखंड में, तथा सरयू-काली-कर्णाली ने मानसखंड में करोड़ों वर्षों के परिश्रम से पर्वतों के दले हुए गंगलोटों को पीस-पीसकर महीन किया है। उन निदयों के विक्रम के वार्षिक नाने-त्राने से यह हमारा विस्तृत समतल प्रदेश ऋस्तित्व मे ऋाया है। विक्रम-के द्वारा हो मातृभृमि के हृदय-स्थानीय मध्यदेश को पराक्रमशालिनी गगा ने जन्म दिया है। इसके लिए गगा को जितना भी पवित्र ऋौर मंगल्य कहा जाय कम है। विव कहता है कि पत्थर श्रीर धूलि के पारस्परिक सग्रथन से यह भूमि संधृत हुई है (भूमिः सधृता घृता, २६)। चित्र-विचित्र शालास्रों-

से निर्मित भूर', काली श्रें र लाल रंग की मिट्टी पृथिवी के विश्वरूप की. परिचायक है (बंभ्रु कृष्णा रोहिणों विश्वरूपा घुवा भूमिम, ११)। यही मिट्टी वृद्ध-वनस्पित श्रोषिधयों को उत्पन्न करती है, इसीसे पशुश्रों श्रोर-मनुष्यों के लिए श्रन्न उत्पन्न होता है। मातृभूमि की इस मिट्टी में श्रद्भुत रसायन है। पृथिवी से उत्पन्न जो गंध है वहो राष्ट्र की विशेषता है श्रीर पृथिवी से जन्म लेने वाले समस्त चराचर में पाई जाती है। मिट्टी श्रीर जल से बनो हुई पृथिवो में प्राण की श्रपरिमित शक्ति है। इसीलिये जिस वस्तु का श्रोर विचार का सम्बध भूमि से हो जाता है वही नवजीवन प्राप्त करता है।

हमारे देश में ऊंचे पर्वत श्रीर उनपर जमी हुई हिमराशि है, यहां प्रचंड वेग से चलती हुई वायु उन्मुक्त वृष्टि लाती है। किवि,को यह देखकर प्रस्नता होती है कि अपने उपयुक्त समय पर धूल को उड़ातो हुई श्रीर पेड़ों को उखाड़ती हुई मातिरश्वानामक श्रांघी एक श्रोर से दूसरी श्रोर को बहती है। इस दुर्धर्ष वात के बवंडर जब ऊपर-नीचे चलते हैं तब बिजली कड़कती है श्रीर श्राकाश कींघ से भर जाता है—

यस्यां वातो मातिरश्वा ईयते रजांसि कृगवन् च्यावयंश्च वृज्ञान्। वातस्य प्रवासुपवासनुवाति श्रचिं, ४१।

जिस देश का आकाश तिहत्वंत मेघों से भरता है वहा भूमि वृष्टि से दक जाती है।

#### वर्षेण भूमिः पृथिवी वृतावृता, १२।

प्रतिवर्ष संचित होने वाले मेघजालों के उपकार का स्मरण करते हुए कि ने पर्जन्य को पिता (१२) ऋौर भूमि को पर्जन्यपत्नी (४२) कहा है । भूम्ये पर्जन्यपत्नये नमोऽस्तु वर्षमेदसे।

-'पर्जन्य की पत्नी भूमि को प्रणाम है, जिसमें वृष्टि मेद की तरह भरी है।' मेघों की यह वार्षिक विभूति जहासे प्राप्त होती है उन समुद्रो ऋौर सिंधु ऋौं का भी किव को स्मरण है। ऋश्न से लहलहाते हुए खेत, वहने वाले जल ऋौर महासागर—इन तीनो का धनिष्ठ सम्बंध है (यस्या समुद्र उत सिंधुरापो

यस्यामनम् कृष्टयः संवभ्वः, ३)। दिन्त्ण के गर्जनशील महासागरो के सार्य हमारी भूमिका उतना ही अभिन्न सम्बध समम्मना चाहिए जितना कि उत्तर के पर्वतों के साथ। 'ये दोनों एक ही धनुष को दो कोटिया हैं। इसीलिये रमणीय पौराणिक कल्पना में एक सिरे पर शिव और दूसरे पर पार्वती हैं। धनुष्कोटि के समीप ही महोदिध और रत्नाकर के सगम की अधिष्ठात्री देवी पार्वती कन्याकुमारी के रूप में आज भी तप करती हुई विद्यमान हैं।

कुमारिका से हिमालय तक फैले हुए महाद्वीप में निरंतर परिश्रम करती हुई देश की निदयों श्रीर महानिदयों की श्रीर से सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है। इस सूक्त में किव ने निदयों के सतत विक्रम का श्रत्यन्त उत्साह से वर्णन किया है—

यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं सरन्ति । सा नो भूमिभू रिधारा पयोदुहामथो उत्ततु वर्चसा ॥ ६

'जिसमें गितिशील व्यापक जल रात-दिन बिना प्रमाद और आलस्यके बह रहें हैं, वह भूमि उन अनेक धाराओं को हमारे लिए दूध में परिण्तं
करें और हमको वर्चस से सींचे।' किव की वाणो सत्य है। मेघों से और
निदयों से प्राप्त होने वाले जल खेतों में खड़े हुए धान्य के शरीर यो वीघों में
बहुच कर दूध में बदल जाते हैं और वह दूध हो गाढा होकर जौ,गेहूँ और
चाबल के दानों के रूप में जम जाता है। खेतों में जाकर यदि हम अपने
नेत्रों से इस चीरसागर को प्रत्यच्च देखें तो हमें विश्वास होगा कि हमारे
धनधान्य की अधिष्ठात्रों देवी लक्ष्मी इसी चीरसागर में बसती है। यही दूध
अन्त रूप से मनुष्यों में प्रविष्ट होकर वर्चस् और तेज को उत्पन्न करता
है। किव की दृष्ट में पृथ्वी के जल विश्वव्यापी (समानी, ६) हैं। आकाश
स्थित बलों से ही पार्थिव जल जन्म लेते हैं। हिमालय की चोटियों पर
और गंगा में उतरने से पूर्व गगा के दिव्य जल आकाश में विचरते हैं। वहा
पार्थिव सीमाभाव की लकीर उनमें नहीं होतीं। कीन कह सकता है कि
किस प्रकार पृथ्वी पर आने से पूर्व आकाश में स्थित जल हिमालय के और
कैलाश के शृङ्गें की कहा-कहा परिक्रमा करते हैं शारतीय किव गंगा के

स्रोत को द्वंदते हुए चतुर्गङ्गम् श्रीर सप्तगंगम् धाराश्रों से कहीं ऊपर उठ कर उन दिन्य जलों कि पहुच कर द्युलोक में गंगा का प्रभवस्थान मानते हैं। उनके न्यापक दृष्टिकोण के सम्मुख स्थूल पार्थक्य के भाव नहीं ठहरते।

भूमि के पार्थिव रूप में उसके प्रशंसनीय अरएय भी हैं। कृषि-संपत्ति ऋौर वन-संपत्ति, वनस्पति जगत् के ये दो बड़े विभाग हैं। यह पृथिवी दोनों की माता है। एक श्रोर इसके खेतों में श्रथक परिश्रम करने वाले (चेत्रे यस्या विकुर्वते, ४६) इसके बलिष्ठ पुत्र भाति-भाति के ब्रीहि-यवादिक ऋन्नों को उत्पन्न करते हैं। (यस्यामन्नं वीहियवी, ४२) ऋौर लहलहाती हुई खेती ( कृष्टयः ३ ) को देख कर हर्षित होते हैं, दूसरी ्श्रोर वे जंगल श्रीर कातार है जिनमें श्रनेक प्रकार की वीर्यवती श्रीषिया उत्पन्न होती हैं (नानावीर्या ख्रोषधीर्या विभर्ति, २) यह पृथिवी सान्तात् श्रोषियों की माता है, (विश्वस्वम् मातरमोषधीनाम्, १७)। वर्षा ऋतु में जब जल से भरे हुए मेघ आकाश में गरजते हैं तब श्रौषिधयों की बाद से पृथिवी का शरीर दक जाता है। उस विचित्र वर्ण के कारण पृथिवी की एक संज्ञा पृश्नि कही गई है। वे ख्रोषिया पड्ऋतुख्रों के चक्र मे परिपक्व होकर जब मुरभा जाती हैं तब उनके बीज फिर पृथिवी में ही समा जाते हैं। पृथिवी उन बीजों को संभाल कर रखने वाली धात्री है (गृभिः **ऋोषधीनाम्,५७)। समतल मैटान ऋौर हिमालय ऋादि पर्वतों के उत्सग में** स्वच्छन्द हवा श्रीर खुले श्राकाश के नीचे वातातिपक जीवन विताने वाली इन असंख्य अीपधियों की इयत्ता कीन कह सक्ता है ? इन्द्र धनुष के समान सात रग के पुष्प खिल कर सूर्य की धूप में हं सती हुई जब हम इन्हें देखते हैं तब हमारा हृदय त्र्यानद से भर जाता है। शंखपुष्पी का छोटा-सा हरित तृगा रवेत पुष्प का मुकुट धारगा किये हुए जहा विकसित होता है वहा धूप मे एक मगल-सा जान पड़ता है। ब्राह्मी, रद्रवंती, स्वर्णचीरी, सीपगा ,शंखपुष्पी इन के नामकरण का जो मनोहर ऋष्याय हमारे देश के

१ एरियल वाटर्स ।

निर्घटु-वेत्ताओं ने आरंग किया था, उसकी कला अदितीय है। एक-एक-श्रोषि के पास जाकर उसके मूल और काड से, पत्र और पुष्प से, केसर और पराग से उसके जीवन का परिचय और कुशल पूछ कर उसके लिए भाषा के भड़ार में से एक-एक मन्य-सा नाम चुना गया। इन श्रोषियों में जो गुरा भरे हुए हैं उनके साथ हमारे राष्ट्र को फिरसे परिचित होने की आवश्यकता है।

चृत्व ग्रोर वनस्पति पृथिवी पर ध्रुव भाव से खड़े हैं (यस्या वृत्ता वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा, २७)। यो देखने में प्रत्येक की आयु काल से परिमित है, किंतु उनका बीज श्रौर उनकी नस्ल हमेशा जीवित रहती हैं। यही उनका पृथिवी के साथ स्थायी सम्बध है। करोड़ों वफ़ों से विकसित होते हुए वनस्पति-जगत् के ये प्राणी वर्तमान जीवन तक पहुचे हैं, श्रीर इसके श्रागे भी ये इसी प्रकार बढते श्रीर फलते-फूलते रहेंगे। इसी भूमि पर उन्नत भाव से खड़े हुए जो महावृत्त हैं उनको यथार्थतः वन के श्रिधिपति या वानस्पत्य नाम दिया जा सकता है। देवदार श्रीर न्यग्रोध, ं स्राम् स्रोर स्रश्वत्थ,उद्ंवर स्रोर शाल—ये स्रपने यहा के कुछ महाविटप हैं। महादृक्षं। की पूजा ऋोर उनको उचित सम्मान देना हमारा परम कर्तव्य है। जहां महावृत्तों को आदर नहीं मिलता वहाके अरएय चीए हो जाते हैं। सी फुट कॅ चे श्रौर तीस फुट घेरे वाले श्रत्यन्त प्राशु केदार श्रौर देवदाक्य्रों को हिमालय के उत्सग में देखकर जिन लोगों ने श्रद्धा के भाव से उन वनस्पतियों को शिव के पुत्र के रूप में देखा, वे सचमुच जानते थे कि वनस्पति संसार कितने उच्च सम्मान का श्रिधिकारी है। केदार वृत्तों के निकट वसने के कारण स्वयं शिव ने केदारनाथ नाम स्वोकार किया। त्राज त्रमवधान के कारण हम श्रपने इन वानस्पत्यों को देखना भूल गए हैं। तभी हम उस मालकत लता की शक्ति से श्रनभित्र हैं, को सा-सौ फुट के चे उठकर हिमालय के बड़े-बड़े बुद्धों को अपने बाहुपारा में बाध लेती है। आज वनस्पति जगत् के प्रति 'श्रमु पुरः पश्यिस देवदारुम्' के प्रश्नों के द्वारा हमें श्रपने चैतन्य को फिर से भक्तभोरने की ग्रावश्यकता है। जहां फूले हुए शालवृक्षों के नीचे शाल- भंजिका कीडाग्रे। का प्रचार किया गया, जहां उदीयमान नारी-जीवन के सरस मन से वनस्पति-जगत् को तरंगित करने के लिए ग्रशोक-दोहद जैसे विनोद किएत किए गये, वहा मनुष्य ग्रीर वनस्पति-जगत् के सख्य-भाव को फिर से हरा-भरा बनाने की ग्रावश्यकता है। पुष्पों की शोभा से वन-श्रीका विलद्धण हो शृद्धार होता है। देश मे पुष्पों के संभार से भरे हुए ग्रनेक वन-खंड ग्रीर वाटिकाएं हैं। कमल हमारे सब पुष्पों में एक निराली शोभा रखता है, वह मातृभ्मि का प्रतीक हो बन गया है। इसीलिए पुष्पों में विने कमल का स्मरण किया है। वह कहता है—हे भूमि, तुम्हारी जो गंध कमल में बसी हुई है (यस्ते गन्धः पुष्करमाविवेश, २४) उस सुगध से मुक्ते सुरभित करो।

इस पृथिवो पर द्विपद और चतुष्पद (पशु-पत्ती) दोनों ही निवास करते हैं। आकाश को गोद में भरे हुए इस और सुपर्ण व्योम को प्राणमय बनाते हैं (या द्विपादः पित्त्याः सपतिन्त हसाः सुपर्णाः शकुना वयासि, ५१)। प्रतिवर्ष मानसरोवर को यात्रा करने वाले हमारे हंसों के पंख कितने सशक्त हैं! आकाश में वज्र की तरह टूटने वाले हट और बलिष्ठ सुपर्णों को देखकर हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। मनुष्यों के लिये भी जो वन अगम हैं उनमें पशु और पत्ती चहल-पहल रखते हैं। उनके सुरीले कंठ और सुन्दर रगों को देखकर हमें शब्द और रूप को अपूर्व समृद्धि का परिचय प्राप्त होता है।

मृिम पर रहने वाली पशु-सपित भी भूमि के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना कि स्वय मनुष्य। किव की दृष्टि में यह पृथिवी गौत्रों और अश्वो का बहुविध स्थान है (गवामश्वाना वयसश्च विष्ठा, ५)। देश मे जो गो-धन है, उसकी जो नस्लें सहस्रों वर्षों से दूध और घी से हमारे शरीरों को सींचनी आई हैं, उनके अध्ययन, रक्ता और उन्नित में दत्त-चित्त होना राष्ट्रीय कर्त्त व्य है। गोधन के जीर्ण होने से जनता के अपने शरीर भी चीरण हो जाते हैं। गौत्रों के प्रति अनुकूलता और सौमनस्य का भाव मानुषी शरीर के अत्येक अशु को अन्न और रस से तृप्त रखता है। सिंधु, कंबोज और सुराष्ट्र के जो तुरंगम दीर्घ युगों तक हमारे साथी रहे हैं उनके प्रति उपेन्ना करना हमें शोभा नहीं देता। इस देश के साहित्य में श्रश्त्र-सूत्र श्रीर हस्तिसूत्र की रचना बहुत पहले हो चुकी थी। पश्चिमी एशिया के श्रमनां स्थान में श्राचार्य किक्कुलि का बनाया हुश्रा श्रश्त-शास्त्र सम्बधी एक ग्रंथ उपलब्ध हुश्रा है जो विक्रम से भी पन्द्रह शताब्दी पूर्व का है। इसमें घोड़ों की चाल श्रीर कुदान के बारे में एकावर्तन, त्र्यावर्तन, पंचावर्तन, सप्तावर्तन सहश श्रनेक संस्कृत शब्दों के रूपान्तर प्रयुक्त हुए हैं।

जो व्याव और सिह कातारों की गुफाओं में निद्ध निद्ध विचरते हैं, उनकी स्रोर भी कवि ने ध्यान दिया है। यह पृथिवी वनचारी शूकर के लिए भी खुली है, सिह ऋौर व्याव्र जैसे पुरुषाद ब्रारण्य पशु यहा शौर्य-पराक्रम के उपमान वने हैं(४६)। पशु त्रौर पत्ती किस प्रकार पृथिवी के यश को बढाते हैं इसका इतिहास साची है। भारतवर्ष के मयूर प्राचीन बावेर (वेंबीलन) तक जाते थे (बावेर जातक)। प्राचीन केकय देश (ब्राधुनिक शाहपुर, फेलम)के राजकीय ऋतःपुर में कराल दाढों वाले महाकाय कुत्तों की एक नस्ल व्याव्रों के वीर्य-बल से तैयार होती थी, जिसकी कीर्त्ति यूनान ब्रौर रोम तक प्राचीनकाल मे पहुँची थो। लैम्यसकस(एशिया माइनर)से प्राप्त भारत-लद्मी की चादी की तश्तरी पर इस वघेरी नस्ल के कुत्तों का चित्रण पाया गया है। कुत्तों को यह भोम जाति त्राज भी जेवित है त्रौर राष्ट्रीय कुशल-प्रश्न क्रौर दाय में भाग पाने के लिए उत्सुक है। विषेले सर्प ग्रीर तीक्ण डक वाले विच्छृ हेमन्त ऋतु मे सदी से ठिटुर कर गुम-शुम विलों में सोये रहते हैं। ये भी पृथिवी के पुत्र हैं। जितनी लखचें रासी वर्षा ऋतु मे उत्पन्न होकर सहसा रंगने ऋौर उडने लगती हैं उनके जीवन से भी हमें अपने कल्याण की कामना करनी है (४६)। एक एक मशक-दश के कुपित होने से समाज में प्रलय मच जाती है।

ऊक्र कहे हुए पार्थिव कल्याणों से संपन्न मातृभूमि का खरूप ग्रत्यन्त भनोहर है। उसके ग्रातिरिक्त स्वर्ण, मिण्रित्न ग्रादिक निधियों ने उसके रूप-मडन को ग्राँ,र भी उत्तम बनाया है। रत्न-प्रसृ, रत्नधात्री यह पृथिवी 'वसुधानी' है, अर्थात् सारे कोषों का रक्षा-स्थान है। उसकी छाती में अनंत सुवर्ण भरा हुआ है। हिरएयवक्षा भूमि के इस अपिरिमित कोष का वर्णन करते हुए किव भी भाषा अपूर्व तेज से चमक उठती है—विश्वभरा वसुधानी शितष्ठा हिरएयवक्षा जगतो निवेशिनी ॥२॥ निधि बिअती बहुधा गुहा वसु मिण हिरएयं पृथिवी ददातु मे। वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना ॥४४॥ सहस्तं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनपरफुरन्तो ॥४४॥

विश्व का भरण करने वाली, रत्नों को खान, हिरएय से परिपूर्ण, है. मातृभूमि, तुम्हारे ऊपर एक संसार हो बसा हुन्ना है। तुम सबकी प्राण-स्थिति का कारण हो।

अपने गृढ़ प्रदेशों में तुम अनेक निधियों का भरण करती हो। रत्न, मिण श्रीर सुवर्ण की तुम देने वालो हो। रत्नो का वितरण करनेवाली वसुधे, प्रेम श्रीर प्रसन्नता से पुलिकत होकर हमारे लिए कोषो को प्रदान करो।

त्र्रटल खड़ी हुई त्रानुकूल घेनु के समान, हे माता, तुम सहस्रों घारात्रों से त्रपने द्रविण का हमारे लिए दोहन करो। तुम्हारी कृपा से राष्ट्र के कोष त्राच्य निधियों से भरे-पुरे रहें। उनमे किसी प्रकार किसी कार्य के लिये कभी न्यूनता न हो।

हिरएयवन्ना पृथिवी के इस आभामय सुनहले रूप को कवि अपनी अद्धा-जिल अपित करता है—

तस्य द्विरणयवन्नसे पृथिव्या श्रकरं नमः (२६)

पृथिवी के साथ संवत्सर का ऋनुकूल सम्बंध भोहमारी उन्नति के लिये ऋत्यन्त ऋावश्यक है। कवि ने कहा है—

'हे पृथिवो, तुम्हारे ऊपर संवत्सर का नियमित ऋतुचक घूमता है। श्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमत, शिशिर, श्रीर वसत का विधान श्रपने-ग्रपने कल्याणों को प्रति वर्ष तुम्हारे चरणों में मेंट करता है। धीर गति से श्रप्र-सर होते हुए तुम्हारे दिन-रात नित्य नये दुग्ध का प्रस्तवण करते हैं।' पृथिवी के प्रत्येक सवत्सर की कार्य-शक्ति का वार्षिक लेखा कितना श्रपरिमित

हैं। उसकी दिनचर्या और निज वार्ता अहोरात्र के द्वारा ऋतुओं में आर ऋतुओं के द्वारा संवत्सर में आगे बढ़ती है। पुनः संवत्सर उस विक्रम का कथा को महाकाल के प्रवर्तित चक्र को मेंट करता है। संवत्सर का इतिहास नित्य है। वसंत ऋतु के किस च्ला में किस पुष्प को, हे पृथिवी, दुम रगों की त्लिका से सजाती हो, और किस ओषि में तुम्हारे ऋहोरात्र और ऋतुएं अपना दुग्ध किस समय जमा करती हैं, पंख फैला कर उड़ती हुई तुम्हारी तितिलिया किस ऋतु में कहा-से-कहा जाती हैं, किस समय कौच पत्ती कलरव करती हुई पंक्तियों में मानसरोवर से लीट कर तुम्हारे खेतो में मगल करते हैं, किस समय तीन दिन तक बहने वाला प्रचड फ्युन-ह्या कृती को जार्ग-शिर्ण पत्तों को घराशायी बना देता है, और किस समय पुरवाई आकाश को मेघो की घटा से छा देती हैं ?—इस ऋतु-विज्ञान की तुम्हारों रोमहर्षण गृहवार्ता को जानने की हममें नूतन अभिरुचि हुई है।

#### जन

भूमि पर जन का सन्निवेश बड़ी रोमाचकारी घटना मानी जाती है। किसी पूर्व युग मे जिस जन ने अपने पढ इस पृथिवी पर टेके उसीने यहा भू-प्रतिष्ठा' प्राप्त की, उसीके भूत और भविष्य की अधिष्ठात्री यह भूमि है—

### सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी। (१)

पृथिवी पर सर्वप्रथम पैर टेकने का भाव जन के हृद्य में गौरव

१ भू-प्रतिष्ठा, भू-मापन, प्रारम्भिक युग में भूमि पर जन के सन्निवेश की संशा है जिसे अंग्रेजी में लैंग्डटेकिंग कहा जाता है। आहसलैंग्ड की भाषा के अनुसार 'लैंग्ड-टेकिंग, के लिए 'लैंग्ड नामा' शब्द है। डा॰ कुमारस्वामी ने ऋग्वेद को 'लैंग्डनामानुक' कहा है क्योंकि ऋग्वेद प्रत्येक को त्र में आर्थ जाति की 'भू-प्रतिष्ठा' का अन्य है। पूर्वजनों के द्वारा भू-प्रतिष्ठा (पृथ्वी पर पैर टेकना) सब देशों में एक अत्यन्त पवित्र घटना मानी जाती है। विखिए कमारस्वामी, अग्वेद एैंज लैंगड नामा वक, पष्ठ ३४ ने

उत्पन्न करता है । जन की ख्रोर से किव कहता है—मैने ख्रजीत, ब्रहत ख्राँ र ख्रज्ञत रूप में सबसे पूर्व इस भूमि पर पैर जमाया था—

### श्रजीतोऽहतो श्रचतोऽध्यप्टां पृथिवीमहम् । ( ११ )

उस भू-श्रिधिष्ठान के कारण भूमि श्रीर जन के बीच में एक श्रांतरंग सम्बंध उत्पन्न हुन्रा। यह सम्बन्ध पृथिवी स्क के शब्दों में इस प्रकार है—

# माता भूमि: पुत्रो श्रहं पृथिन्याः । (१२)

'यह भूमि माता है, ग्रोर मैं इस पृथिवो का पुत्र हूँ।' भूमि के साथ माता का सम्बन्ध जन या जाति के समस्त जोवन का रहस्य है। जो जन भूमि के साथ इस सम्बध का ग्रानुभव करता है वहीं माता के हृदय से प्राप्त होने वाले कल्याण। का ग्राधिकारी है, उसीके लिये माता दूध का विसर्जन करती है।

#### सा नो भूमिर्विस्जतां माता पुत्राय मे पयः। (१०)

जिस प्रकार पुत्र को ही माता से पोपण प्राप्त करने का स्वत्व है, उसी प्रकार पृथिवो के ऊर्ज या वल पृथिवो पुत्रो को ही प्राप्त होते हैं। विव के शब्दो में—'हे पृथिवो, तुम्हारे शरोर से निकलने वालो जो शिक्त की धाराएं हैं उनके साथ हमें संयुक्त करों?—

यत्ते मध्यं पृथिवि यच्च नभ्यं यास्त कर्जस्तन्व. संवसूबुः।

तासु नो धेहि श्रभि न पवस्व माता भूमि पुत्रो श्रहं पृथिन्या ॥ (१२)

पृथिवी या राष्ट्र का जो मध्यिबन्दु है उसे हो वैदिक भाषा में नम्य कहा है। उस केन्द्र से युग-युग मे अनेक ऊर्ज या राष्ट्रीय बल निकलते हैं। जब इस प्रकार के बला की बिहया आती है तब राष्ट्र का कल्प-इन्त हरियाता है। युगो से सोए हुए भाव जाग जाते हैं और वहां राष्ट्र का जागरण होता है। किव की अभिलाषा है कि जब इस प्रकार के बल प्रवाहित हो तब मैं भी उस चेतना के प्राण्वायु से सयुक्त होऊँ। पृथिवी के ऊपर आकाश में छा जाने वाले विचार-मेघ पर्जन्य हैं जो अपने वर्पण से समस्त जनता को सींचते हैं (पर्जन्य: पिता स उ न: पिपर्क्न, १२)। उन पर्जन्यों से

प्रजाएं नई नई पेरणाएं लेकर बढतो हैं। पृथिबी पर उठने वाले ये महान् वेग मानसिक शक्तियों में प्रकप उत्पन्न करते हैं, और शारीरिक बले। में चेतना या हल चल को जन्म देते हैं। शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के वेगो (फोर्सेंब) के लिए वेद में 'एजथु' और 'वेपथु' शब्दों का प्रयोग किया गया है—

> महत्सधस्थ, महतो बभूव, महान्वेग एजथुर्वेपथुष्टे (१८)

भूमि की एक सज्ञा सधस्य (कामन फाटर लैंग्ड) है, क्योंकि यहा उसके सब पुत्र मिल कर (सह + स्थ) एक साथ रहते हैं। यह महती पितृभृमि या सधस्य विस्तार में ग्रत्यन्त महान् है ग्रौर जान की प्रतिष्ठा मे भी इसका पद ऊँचा है। इसके पुत्रे के एजधु (मन के प्रेरक वेग) ह्योर वेपथु (शरीर के बल) मो महान हैं। तीन महत्तात्रां से युक्त इसकी रचा महान इन्ड प्रमादरिहत होकर करते हैं (महास्त्वेन्द्रो रक्तत्यप्रमादम्, १८)। महान् देश-विस्तार, महतो सारकृतिक प्रतिष्ठा, जनता मे शरीर स्त्रीर मन का महान स्नान्दोलन स्नीर राष्ट्र का महान रक्तरा-बल, ये चारी जब एक साथ मिलते हैं तब उस युग में इतिहास स्वर्ण के तेज से चमकता है। इसीको कवि ने कहा है 'हे भूमि, हिरएय के सदर्शन से हमारे लिये चमको, कोई हमारा वैरो न हो (१०) वड़े-बड़े ववडर ख्रोर भूचाल, हउहरे श्रीर हडकप, बतास श्रीर भभाएं मीतिक श्रीर मानसिक जगत में पृथिवी पर चलते रहते हैं। इतिहास में कही युद्धों के प्रलयकर मेघ मंडराते हैं, कहीं क्रांति ग्रें।र विप्लवों के धक्के पृथिवी को डगमगाते हैं, परन्तु पृथिवी का मध्यविदु कभी नहीं डोलता । जिन युगों में क्लिकारी मारने वाली घटनात्रों के अध्याय सपाटे के साथ टौड़ते हैं, उनमें भी पृथिवी का केन्द्र . भ व ऋौर ऋडिंग रहता है। इसका कारण यह है कि यह पृथिवी इन्द्र की शक्ति से रिच्त (इन्द्रगुप्ता) है, सबमे महान् देव इन्द्र प्रमादरहित होकर स्वय इसकी रत्ना करता रहता है। इस प्रकार की कितनी अगिन परीनाओं में पृथिवी उत्तीर्ग हो चुकी है।

र्काव की दृष्टि में मनु की संतित इस पृथिवी पर अड़चन के बिना निवास

करती है (ग्रसंवाधवध्यतो मानवानाम् २)। इस भूमि के पास चार दिशाएँ हैं, इसका स्मरण कराने का यह तात्पर्य है कि प्रत्येक दिशा में जो स्वामाविक दिक्सोमा है वहा तक पृथिवों का अप्रतिहत विस्तार है। 'प्राची ग्रौर उदीचो, दिल्ण ग्रौर पश्चिम—इन दिशाग्रों में सर्वत्र हमारे लिये कल्याण हो, ग्रोर हम कहीं से उत्कात न हों, (३१,३२)। इस भुवन का ग्राश्रय लेते हुए हमारे पैरा में कहीं ठोंकर न लगे (मा निपत भुवने शिश्रियाणः) ग्रौर हमारे दाहिने ग्रौर वाएं पैर ऐसे दृढ प्रतिष्ठित हो कि किसी भी ग्रवस्था में व लड़खडाएं नहीं (पद्म्या दिल्लास्था मा व्यथिष्मिह भूम्याम)। जनता के पराक्रम की चार ग्रवस्थाए होतं। हैं—किल, द्रापर, नेता ग्रौर कत। जनता का सोया हुग्रा का किल है, ग्रगडाई लेता हुग्रा या वैठने की चेष्टा करता हुग्रा द्वापर है, खड़ा हुग्रा कप नेता ग्रौर चलता हुग्रा कप कत है (उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः शक्कामन्तः, २०)।'

पृथिवी पर श्रसवाध निवास करने के लिये एक भावना वारंवार इन मत्रों में प्रकट होता है। वह है पृथिवों के विस्तार का भाव। यह भूमि हमारे लिये उठ लोक श्रर्थात् विस्तृत प्रदेश प्रदान करने वाली हो (उठ लोक पृथिवी नः कृणोतु)। द्युलोक श्रोर पृथिवों के बीच में महान् श्रन्तराल जनता के लिये सदा उन्मुक्त रहे। राष्ट्र के लिये केवल दो चीं चाहिए —एक 'व्यच' या भौमिक विस्तार श्रोर दृसरों मेधा या मस्तिष्क की शक्ति (५६) इन दो को प्रांति से पृथिवा को उन्नति का पूर्णरूप-विकसित हो सकता है।

भूमि पर जनां का वितरण इस प्रकार खाभाविक रीति से होता है जैसे अश्व अपने शरीर की धूलि को चारो अ.र फैलाता है। जो जन पृथिवो पर बसे थे वे चारो ओर फैलते गए और उनसे ही अनेक जनपद

१ इसी की व्याख्या ऐतरेय ब्राह्मण के चरैवेति गान में हैं— कलिः शयानो भवति संजिहानस्त द्वापरः । उत्तिष्टंस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन् ॥

श्रस्तित्व मे श्राए। यह पृथिवी श्रानेक जनो को श्रापने भीतर रखनेवाला एक पात्र है (त्वमस्यावपनी जनानाम, ६१)। यह पात्र विस्तृत है (प्रायाना), श्रावंड (श्रादिति रूप) है, श्रोर सब कामनाश्रो की पूर्ति करने चाला (कामदुघा) है। किसी प्रकार की कोई न्यूनता प्रजापित के सुन्दर श्रीर सत्य नियमों के कारण इस पूर्ण घट मे उत्पन्न नहीं होतो। पृथिवी के ऊन भावों की पूर्ति का उत्तरदायित्व प्रजापित के श्रृत या विश्व की सतुलन श्राक्तियों पर है (यत्त ऊनं तत्त श्राप्रयांत प्रजापितः प्रथमजा श्रृतस्य, ६१)।

पृथिवी पर बसे हुए अनेक प्रकार के जनो की सत्ता ऋषि खोकार करता है। मातृभूमि को वे मिलकर शक्ति देते हैं और उसके रूप की सनृद्धि करते हैं। अपने-अपने प्रदेशों के अनुसार (यथौकसम्) उनको अनेक भाषाएं हैं और वे नाना धर्मों के मानने वाले हैं —

जन विश्रती बहुधा विवाचस, नानाधर्माण पृथिवी यथौकसम्। (४४)

उनमें जो विभिन्नतों की सामग्री हैं उसे मातृभूमि सहर्प स्वीकार करती हैं। विभिन्न होते हुए भी उन सबमें एक ही तार इस भावना का पिरोया हुग्रा है कि वे मब पृथिवों के पुत्र हूं। कि की हिए में यह एकता दो रूपों में प्रकट होती हैं। एक तो उस गध के रूप में है जो पृथिवों का विशेष गुणा है। यह गध सबमें बसी हुई है। जिसमें पृथिवी की गंध हैं वहीं सगध है ग्रोर उसीमें भूमि का तेज भलकता है। पृथिवी से उत्पन्न वह गंध राष्ट्रीय विशेषता के रूप में खियों ग्रीर पुरुषों में प्रकट होती है। उसी गंध को हम स्वी-पुरुषों के भाग्य ग्रीर मुख के तेज के रूप में देखते हैं। वीरों का पौर्य भाव ग्रीर कन्या का वर्चस् उसी गध के कारण हैं। मातृभूमि की पुत्री प्रत्येक कुमारों ग्राने नए लावएय में उसी गध को धारण करती है। मातृभूमि की उस गव से हम सब सुरिभत हो, उस सीरिभ का ग्राकर्षण सर्वत्र हो। ग्रान्य राष्ट्रों के मध्य में हमारों उस गध का कोई वैरों न हो, केवल उस गंध के कारण ग्रांस्य सातृभूमि की उस छाप को ग्रांस सिर पर श्रारण करने के कारण कोई हमसे होप न करे (तेन मा सुरिभ कुग्रा मा

नो दिच्त करचन, २४, २५)। वह गंध पृथिवी के प्रत्येक परमाणु की विशेषता है। ग्रोषधियां ग्रोर वनस्पतियों में, मृगा ग्रोर ग्रारएय पशुग्रां में, ग्रार्थ ग्रें ग्रेर हाथियों में सर्वत्र वही एक विशेषता स्पष्ट है। मातृभूमि की उस गंध के कारण किसी को कही भी निरादर प्राप्त न हो, वरन् इसी ग्रुण के वारण राष्ट्र में वे तेजस्वी ग्रोर सम्मानित हों। वहो गंध उस पुष्कर में वसी हुई थो जिसे सूर्या के विवाह में देवों ने शृंधा था। हे भूमि, उन ग्रामत्यों को तुम्हारी 'ग्राप्त गंध' उदय के प्रथम प्रभात में प्राप्त हुई थी, वही ग्राप्त गंध में सुर्यनित करने वाली हो। जिस समय राष्ट्र की सब प्रजाए परस्पर सुमनस्यमान होकर ग्रापने सुन्दर से सुन्दर रूप में विराजमान थी, उस समय सूर्या के विवाह में उनका जो महोत्सव हुग्रा था, उस सिम्मलन में जिस गध से बसे हुए कमल को देवों ने शृंधा था, उसी ग्रामर ऐक्य गध की उपासना ग्राज हम भी करते हैं (२३—२५)। जनता का बाह्य मै तिक रूप ग्रोर श्री उसी राष्ट्रीय ऐक्य से सदा प्रगावित हो।

एकता का वृसरा रूप ग्रिधिक उच्च है। वह मानस जगा को भावना है (वह ग्रिम्न के रूप में सर्वत्र व्यात है। ग्रिम्न ही जान को ज्योति है। 'पुरुषां ग्रीर स्त्रियां में, ग्रश्वां ग्रीर गोधन में, जल ग्रीर ग्रीषियों में, भूमिं ग्रीर पापाणों में, द्यु लोक ग्रीर ग्राम्त में एक हो ग्रिम वसी हुई है। मर्त्य लोग ग्रपनी साधना से उसी ग्रीम को प्रज्वलित करके ग्राम्त्यं वनाते हैं।' मातृभूमि के जिन पुत्रों में यह ग्रीम प्रकट हो जाती है वे ग्रान्तत्व या देवत्व के भाव को प्राप्त करते हैं। 'यह समस्त भूमि उस ग्रीम का वस्त्र श्रीदे हुए है। इसका घटना काला है' (ग्राग्नवासाः पृथिवी ग्रिसित्त्रः, २१) पुत्र माता के जिस घटने पर बैठता है, उसका भौतिक रूप काला है, कितु उस पर बैठकर ग्रीर मातृमान वनकर वह ग्रपने इदय के भावों से उस ग्रीम को प्रकारित करता है, ग्रीर तेज ग्रीर तींच्ण वल प्राप्त करता है (२१)। मातृभूमि के साथ सम्बधित होने के लिये मनोभाव हो प्रधान वस्तु है। 'जो देवों की भावना रखते हैं उनके लिये यहा सजाए हुए यह है, जो मानुषी भावों से प्रेरित हैं, उन मत्यों के

लिये केवल ग्रन्न ग्रोर पान के मोग हैं (२२) इस स्क मे भूमि, भूमि पर बसने वाले जन, जनो की विविधता, उनकी एकता ग्रोर उन सबको मिला- कर एक उत्तम राष्ट्र की कल्पना—इन पाच वातो का स्पष्ट विवेचन पाया जाता है। कवि ने निश्चित शब्दों में कहा है—

#### सा नो भूमिस्त्विष वर्त राष्ट्रे दधातूत्तमे। (८)

सममता—राष्ट्राय ऐक्य के लिये स्त मे 'समम्र' शब्द का प्रयोग है। यह ऐक्य किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है १ त्रापस में भिन्नता होना, त्रानेक भाषात्रां। ग्रां,र धमों का ग्रास्तत्व कोई त्रुटि नहीं है। ग्राभिशाप के रूप में उसको कल्पना उचित नहीं है। ग्रापि की दृष्टि में विविधता का कारण मौमिक परिस्थिति है। नाना धर्म, भिन्न भापाएं, बहुधा जन, ये सब ययोकम् ग्रार्थात् ग्रापने-ग्रापने निवासस्थानों के कारण पृथक् हैं। इस स्वाभाविक कारण से जूकता मनुष्य की मूर्जता है। ये स्थूल भेद कभी एकाकार हो जाएगे, यह समक्ता भी भूल है। 'पृथिवों में जो प्राणी उत्पन्न हैं उन्हें भूमि पर विचरने का ग्राधिकार है। जितने मर्त्य 'पंच मानव' यहा है वे तब तक ग्रामर रहेंगे जब तक सूर्य ग्राकाश में है क्ये कि सूर्य ही तो प्रात काल सबको ग्रापनो राशियों से ग्रामर बना रहा है।' (१५)

पृथियों के 'पच मानव' ग्रोर छोटो-मोटो ग्रोर भी श्रनेक प्रजाए (पंच कृष्टयः) विधाता के विधान के श्रनुसार हो स्थायी रूप से यहा निवास करने के लिये हैं, श्रतएव उनको परस्पर समग्र भाव से एकता के सूत्र में बॉधकर रखना श्रावश्यक हैं—

#### ता न: प्रजाः सं दुहतां समग्रा वाचो मधु पृथिवि धेहि मह्मम्। (१६)

विना एकता के मातृभूमि का कल्याण असंभव है। पृथिवी के दोहन के लिये आदिराज पृथु ने जड़-चेतन के अनेक वर्गों को एक सूत्र में बॉधा था, और भूमि का दूध पीने के लिये पृथु की अध्यक्ता में सभी को बछड़ा बनना पड़ा था। इस ऐक्य-भाव की कुंजी बाणी का मधु या बोलो की भिठास है (बाचः मधु)। यह कुजी तीन काल में भी नहीं विगड़ती। हमे चाहिए कि जब बोलने लगें तो पहले यह सोच लें कि हम उससे किसी के हदय पर श्राघात तो नहीं कर रहे हैं। है नब को शुद्ध करने वाली माता, तुम्हारे मर्म श्रांत हृदय-स्थान का वेधन में कभी न करूँ। (३५) प्रियदशों श्रशोंक ने सम्प्रदायों में नुमित श्रांत सद्भाव के लिये वाणी के इस शहद का उपदेश दिया था। श्रपने को उज्ज्वल मिद्ध करने के लिये जब हम दूसराकी निदा करते हैं तब श्राप भी बुक्त जाते हैं। राष्ट्र की वाक् में मधु की श्रानेक धाराश्रां के श्रानवरत प्रवाह में ही सबका कल्याण है श्रांत वही मधु समग्र प्रजाश्रां के श्रानवरत प्रवाह में ही सबका कल्याण है श्रांत वही मधु समग्र प्रजाश्रां को एक श्रालड भाव में गूँ थता है। पृथिवी स्वयं चमाशील धात्री हैं (च्नमा भूमिम, २६) वह चमा श्रांत सहिष्णुता का सबसे बड़ा श्रादर्श उपस्थित करती है। भाव श्रांत पापी दोनों की मृत्यु उसीकी गोंद में होती है। (४८) प्रत्येक प्राणी दाहिनी-चार्ड पमिलियों की करवट से उस पर लेटता है श्रांत वह सभी का बिक्कीना बनी हैं, (सर्वस्य प्रतिशीवरी, ३४)

पृथिवी पर वसने वाला जन व्यक्ति रूप से शतायु, पर समष्टि रूप से श्रमर है। जन का जीवन एक पीटी में समाप्त नहीं हो जाता, वह युगात तक स्थिर रहता है। सूर्य उसके अमृतत्व का साची है। जन पृथिवी के उत्संग में रोग और हास से अभय होकर रहना चाहता है। (अनमीवा अवदमा ६२)। हे मातृंभूमि, हम दीर्घ आयु तक जागते हुए तुम्हारे लिये भेंट चढाते रहें (६२)। पृथिवी जन के भूत और भविष्य दोनों की पालनकारी है (सा नो भृतस्य भव्यस्य पत्नी, १)। उसकी रच्चा स्वयं देव विना प्रमाद स्वप्नरहित होकर करते हैं (७) इसलिये पृथिवी का जीवन कल्पात तक स्थायी है। उस भूमि के साथ यज्ञीय भाव। से सम्बन्धित जन भी अजर-अमर है।

भूमि के साथ जन का सम्बन्ध त्याज नया नहीं है। यही पृथिवी हमारे पूर्व पुरुषों की भी जननी है। हे पृथिवी, तुम हमारे पूर्वकालीन पूर्वजों की भी न्माता हो। तुम्हारी गोद मे जन्म लेकर पूर्व जनो ने अनेक विक्रम के कार्य किये हैं---

यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचिक्रिरे (१)।

उन पराक्रमां की कथा ही हमारे जन का इतिहास है। हमारे पूर्व पुरुषों ने इस भूमि को रात्रुष्ट्रों से रहित ( ग्रनिम्त्र ) ग्रांर श्रसपत्न बनाया। उन्होंने युद्धों में दुंदिम-घोप किया (यस्या वदित दुंदिमः, ४१) श्रीर श्रानंद से विजयगान करते हुए नृत्य श्रांर सगीत के प्रमोद किए (यस्या नृत्यंति गायित व्येलवाः, ४६)। जनता की हर्पवाणों ग्रांर किलका-रियों से युक्त गीत ग्रीर नृत्य के दृश्य, तथा श्रनेक प्रकार के पर्व श्रीर मगलोत्सव का विधान संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण पत्त है जिसके द्वारा लोक की श्रात्मा प्रकाशित होती है। भारतीय संवत्मर के षड्श्रुतुश्रों का चक्र इस प्रकार के पवों से भरा हुग्रा है। उनके सामिथिक श्रीमिप्राय को पहचानकर उन्हें फिर से राष्ट्रीय जंवन का श्रग बनाने की श्रावश्यकता है। उद्यानों की क्रीडाएं श्रांर कितने प्रकार के पृष्योत्सव संवत्सर की पर्व-पर परा में श्रभी तक बच गए हैं। वे फिर से सार्वजनिक जीवन में प्राण प्रतिष्ठा के श्रिमेलापों हैं।

इस विश्वगर्मा पृथिवी के पुत्रों को विश्वकर्मा वहा गया है (१३) त्रानेक महत्त्वपूर्ण कार्यों को योजना उन्होंने की है त्रौर नये सम्भारों की वे उठाते रहते हैं। पृथिवी के विशाल खेता में उनके दिन-रात के परिश्रम- से चारा त्रोर धान्य सम्मत्ति लहराती है। उहाने ग्रपनी बुद्धि ग्रौर श्रम से श्रनेक बड़े नगरों का निर्माण किया है जो देव-निर्मित से जान पड़ते हैं—

यस्या पुरो देवकृत चेत्रे यस्या विकुर्वते ।
प्रजापति पृथिवी विश्वगर्भा आशामाशां रएया न. कृगोतु (४३)
पृथिवी की महापुरियों में देवतात्रों का ग्रश मिला है इसीलिये तो

चे ग्रमर हैं। महापुरियों में देवत्व की भावना से स्वय भूमि को भी देवत्व -ग्रौर सम्मान मिला है। जंगल ग्रौर पहाड़ों से भरी हुई, तथा समतल मैदान ऋँ र सटा बहने वाली निद्यों से पिरपूर्ण भूमि को हर एक दिशामें नगरों की शोभा से रमणीय बना देना राष्ट्र का बड़ा भारी पराक्रम
कार्य माना जाता है। संस्कृति के अनेक अध्यायों का निर्माण इन नगरोंमें हुआ है जिसके कारण उनको पुनः प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। प्राचीन
भारत में नगरों के अधिष्ठाता देवताओं की कल्पना की गई थो। उन
नगर-देवताओं को फिर से पौर-पूजा का उपहार चढ़ाने के लिये सार्वजनिक
महोत्सवों का विधान होना चाहिए। पृथिवों पर जो ग्राम और अरएय
हैं उनमें भी सभ्यता के अकुर फूले-क्ले हैं। ग्रामों के जनपदीय जोवन में
एव जहां अनेक मनुष्य एकत्र होते हैं उन संग्रामो या मलों में मातृभूमिकी प्रशसा के लिये उसके पुत्रा के कठ निरंतर खुलते रहें—

ये ग्रामा यदरण्यं या सभा श्रधि भूम्यां ये सग्रामास्समितयस्तेषु चारु वदेम ते । (१६)

'वृथिवी पर जो ग्राम ग्रौर त्रारएय हैं, जो समाएं ग्रौर समितिया हैं, जो सार्वजनिक सम्मेलन हैं, उनमें हे भूमि, हम तुम्हारे लिये सुन्दर भाषण करें।'

सुन्दर भापण का स्मरण करते हुए क्वि का हृदय गद्गद हो। जाता है। वह चाहता है कि भूमि के प्रश्ता-गान में हमारा हृदय विक-सित हो, हमारो वाणो उदार हो ग्रोर हमारो भापा को शब्द-सम्पित का भंडार उन्मुक्त हो। वाणो का सर्वोत्तम तेज उन सभाग्रो ग्रोर सिमितियों मे देखा जाता है जो राष्ट्रीय जोवन को नियमित करतो हैं। सभा ग्रौर सिमिति को वेदों मे प्रजापित को पुत्रिया कहा गया है। राष्ट्रीय जोवन के साथ उनका मिलकर कार्य करना ग्रत्थन्त ग्रावश्यक है। सभाग्रों ग्रौर सिमितियों मे जनता के जो प्रतिनिधि सिम्मिलित होते हैं, मातृभूमि के लिये उनके द्वारा सुन्दरतम शब्दों के प्रयोग की कल्पना कितनी मार्मिक है। वेदों के ग्रनुसार पृथिवो पर बसने वालो जनता का सम्बन्ध राष्ट्र से है। राष्ट्र के ग्रनुसार पृथिवो पर बसने वालो जनता का सम्बन्ध राष्ट्र से है। राष्ट्र के ग्रन्तर्गत भूमि ग्रौर जन दोनों सिम्मिलित हैं। इसिलिये यजुर्वेद के 'ग्रावसन्त' सूक्त मे एक ग्रोर ब्रह्मवर्चस्वो ब्राह्मण, तेजस्वो राजन्य ग्रौर

यजमानों के वीर युवा पुत्रों का ब्राद्शें हैं, दूसरी ब्रोर उचित समय पर मेघों से जल-वृष्टि ब्रौर फलवती ब्रोपिवयों के परिपाक से पृथिवी पर धन-धान्य की समृद्धि की ब्राभिलापा है। इन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का योग-त्तेम पूर्ण होता है। पृथिवी स्कत में राष्ट्र के ब्रादर्श को कई प्रकार से कहा गया है। भूमि पर जन की दृढ स्थापना, जनता में समग्रता का भाव, जन की ब्रानित्र, ब्रासपटन ब्रौर ब्रासवाध स्थिति ब्रादि जो वातें राष्ट्र-वृद्धि के लिए ब्रावश्यक हैं उनका वर्णन कृक में यथास्थान प्राप्त होता है।

भूमि, जन ग्राँर जन की सस्कृति, इन तीनों की सम्मिलित सज्ञा राष्ट्र है। पृथियों स्कृत के ग्रनुसार राष्ट्र तान प्रकार का होता है—निकृष्ट, मध्यम ग्राँर उत्तम। प्रथम कोटि के राष्ट्र में पृथियी की सब प्रकार की मौतिक सम्पत्ति का पूर्ण रूप से विकास देखा जाता है। मध्यम कोटि के राष्ट्र में जन की वृद्धि ग्रांर हलचल देखी जाती है, ग्राँर उत्तम कोटि के राष्ट्र की विशे-पता का लच्चण राष्ट्रीय जन की उच्च सस्कृति है। इसो को व्यान में रखते हुए ऋषि प्रार्थना करता है कि हम उत्तम राष्ट्र में मानसिक तेज ग्राँर शारीरिक बल प्राप्त करें—

## सा नो भूमिस्त्विष बल राष्ट्रे दधात्त्त्रमे, (=)।

वह भूमि जिसका हृदय ग्रमृत ग्रीर सत्य से दका हुन्ना है, उत्तम राष्ट्र में हमारे लिये तेज ग्रीर बल की देने वाली हो। राष्ट्र के उपर्युक्त स्वरूप को यो भी कह सकते हैं कि भूमि राष्ट्र का शरीर है, जन उसका प्राण् है ग्रीर जन की सस्कृति उसका मन है। शरीर, प्राण्, ग्रीर मन-इन तीनों के सम्मिलन से हो राष्ट्र की ग्रात्मा का निर्माण होता है। राष्ट्र में जन्म लेकर प्रत्येक मनुष्य तीन त्रमुणों से त्रमुणवान् हो जाता है, ग्रर्थात् त्रिविध कर्तव्य जीवन में उसके लिये नियत हो जाते हैं। राष्ट्र के शरीर या मौतिक रूप की उन्नति देवन्नमुण है, क्योंकि यह भूमि इस रूप में देवोंक हारा निर्मित हुई। जन के प्रति क्रिक्य पितृन्नमुण है जो सुन्दर स्वस्थ प्रजा की उत्पत्ति ग्रीर उनके सवर्धन से पूर्ण किया जाता है। राष्ट्रीय-जान

स्त्रोर धर्म के प्रति जो कर्तव्य है वह ऋषि-ऋणा है। संस्कृति के विकासके द्वारा हम उस ऋणा से उऋणा होते हैं। ऋषियों के प्रति उत्तरदायित्व
-का ऋषे है ज्ञान ऋर संस्कृति के छादशों को ऋपने हो जीवन मे
-मूर्तिमान् करने का प्रयत्न, ऋर यह विचार कि राष्ट्र मे ज्ञान के संरक्षणा
ऋर सचयकी जो गुहाए हैं, उनमे मेरा ऋपना मन भी एक गुहा बने, इससे
राष्ट्र के उत्तम रूप का तेज विकिसत होता है। एक तपस्वी, के तप से, ज्ञानीके ज्ञान से ऋर सकल्पवान् पुरुष के सकल्प से समस्त राष्ट्र-शिक्त, ज्ञान
ऋर सकल्प से युक्त वनजाता है। राष्ट्र मे सुवर्ण के सुमेरु छा का संचय
उसके स्थूल शरीर की सजावट है, परन्तु तप, ज्ञान छोर सकल्प की साधना
राष्ट्र के मन ऋर जन को सस्कृति का विकास है। 'सा नो भृमिस्त्विष
वल राष्ट्र दधात्त्रमें'—यह वाक्य राष्ट्र को उत्तम स्थिति या सर्वश्रेष्ठ
श्राद्शें का सूत्र है। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ सम्बन्धित होता
है। उस व्यवहार को दूसरे मंत्र में (५०) चार प्रकार से कहा गयाहै—

१—'मैं जो कहता हूँ उसमे शहट को मिठास घोल कर बोलता हूँ।' श्रयात्, सबके साथ सहिष्णुता का भाव राष्ट्र की उद्घोषित नीति है श्रीर हमारे साहित्य श्रोर सस्कृति का यही सन्देश है।

२—'जिस त्राख से भें देखता हूं उसे सन चाहते हैं। हमारा दृष्टिकोण 'विश्व का दृष्टिकोण है, त्रातएव सनके साथ उसका समन्वय है, किसी के -साथ उसमे विरोध या त्रानहित भाव नहीं है।

३—परन्तु मेरे भीतर तेज (त्विपि) श्रोर शक्ति (ज्ति) है।' हमारा व्यवहार श्रोर स्थान वैसा हो है जैसा तेजस्वी श्रोर सशक्त का होता है।

४—जो मेरा हिसन या त्राक्रमण (त्रवरोधन) करता है उसका मैं हनन करता हू। इस नीति में राष्ट्र के ब्रह्मचल क्रीर च्त्रवल का समन्वय है।

ऋषि की दृष्टि में यह भूमि धर्म से घृत है, हमारे महान् धर्म की वह धात्री है। उसके ऊपर विष्णु ने तीन प्रकार से विक्रमण किया, अश्विनी कुमारों ने उसको फैलाया और प्रथम अग्नि उसपर प्रज्वलित की गई। वह ग्राग्नि स्थान-स्थान पर समिद्ध होती हुई समस्त भूमि पर फैली है श्रीर उसते भृमि को धार्मिक भाव प्राप्त हुत्रा है। श्रनेक महान् यजो का इस पृथिवो पर वितान हुग्रा । उसके विश्वकर्मा पुत्रो ने ग्रानेक बार के यजीय विधानों में नवीन ऋनुष्ठानों की भूमिका के रूप में पृथिवी पर वेदियां का निर्माण किया। अनेक ऋत्विजों ने ऋक्, यज और साम के द्वारा उन यहा के मत्र का उच्चारण किया । भूमि पर पूर्वजो के द्वारा यज्ञो का जो अनुष्ठान किया गया उससे भू-प्रतिष्ठा के लिये अनेक त्र्यासिद्या स्थापित हुई त्रौर जन-कीर्त्ति के यूप-स्तम खडे किए गए í भूमि को त्रात्मसात् करने के प्रमाण रूप में यज्ञीय यूप त्र्याज तक त्रार्यावर्त्त से यबद्दीप तक स्थापित हैं , इन यूपो के सामने दी हुई स्राहुतिया से सम्राटो के अश्वमेध यज अलकत हुए हैं। कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय विक्रम के प्रतोक चिह्नां की सजा हा यूप है। पृथिवी का इन्द्र के साथ घनिष्ठ सर्वंध है। यह इन्द्र की पत्नो है, इन्द्र इसका स्वामी है। इसने जान-बूक्त कर इन्द्र का वरण किया, चुत्रासुर का नहीं (इन्द्र चुणाना पृथिवी न वृत्रम्, ३७)। इस प्रकार १ थिवो न केवल हमारी मातृभूमि है, किंतु हमारी धर्मभूमि भी है।

#### जनसस्कृति श्रथवा ब्रह्म-विजय।

कपर कहा जा चुका है कि भृमि के साथ जनता का सबसे अच्छा श्रीर गहरा सम्बन्ध उसकी संस्कृति के द्वारा होता है। पृथिवी पर मनुष्य हो प्रकार से अपने आप को प्रतिष्टित करता है—एक रै।निक वल या चत्र-विजय के द्वारा और दूसरा जान या ब्रह्म-विजय के द्वारा । चत्र-विजय (पॉलिटिक मिलिटरी ऐम्पायर) भी एक महान् पराक्रम का कार्य है, भिंतु ब्रह्म-विजय (आइडियॉलॉजिक्ल कल्चर ऐम्पायर) उससे भी महान् है। इन दोना दिग्विजयों के मार्ग एक दूसरे से स्वतत्र हैं। हमारी पृथिवी का इतिहास दोनो प्रकार से गै।रवशील है। चत्र-चल के द्वारा देश मे अनेक छोटे और बड़े राज्यों की स्थापना हमारे इतिहास में होती रही। किसी पूर्व युग में इस भूमि पर देवों ने असुरों को पछाड़ा था और

# ष्ट्रिथिवी-पुत्र

-दुन्दुर्भि-घोत्र के द्वारा पृथिवो को दस्युद्यो ग्रोर शत्रु ग्रो से रहित किया था; उसके फ्लिस्वरूग पृथिवो-पुत्रो ने ग्रजीत, ग्रज्ञत ग्रोर ग्रहत होकर भूमि दर ग्रोधिकार प्राप्त किया। इस प्रकार की ज्ञत्र-विजय इतिहास में पर्याप्त महत्त्वपूर्ण समको जाती है, परन्तु भूमि की सचो विजय उसकी संस्कृति या ज्ञान को विजय है। जैसा कहा है, यह पृथिवी ब्रह्म या ज्ञान के द्वारा स वर्द्धित होती है—

#### वस्या वाव्धानाम् (२६)

त्रझ-विजय के लिये एक व्यक्ति का जीवन उतना ही वहा है जितनीपूरी त्रिलोकी। उस विशाल हो त्र म प्रत्येक व्यक्ति अपने जान और कर्म की पूरी ज चाई तक उठ कर दिग्विजय के आदर्श को स्थापित कर सकता है। एक छोटे जनपद का शासक भी अपने पराक्रम से सची ब्रह्म-विजय प्राप्त करके जब यह घोपित करता है कि मेरे राज्य मे चोर, पापी और आचार-हीन व्यक्ति नहीं रहते, तब वह अपने उस परिमित केन्द्र मे बड़े-ले-बड़े सार्वभीम शासक का ज चा आदर्श और महत्त्व प्राप्त कर लेता है। व्यक्तियों और जनपदों के द्वारा यह ब्रह्म-विजय समस्त देश मे फैलती है, और एक-एक आम, पुर, नदी, पर्वत और अरएय को व्याप्त करती हुई देशान्तर और द्वीपान्तरों तक पहुँ चतो है। दर्शन, धर्म, साहित्य, कला, सस्कृति को बहुमुखो विजय भारतवर्ष को ब्रह्म-विजय के रूप में ससार के दूर देशों में मान्य हुई, जिसके अनेक प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। वृहत्तर भारत का अय्ययन इसी चतुर्दिश ब्रह्म-विजय का अध्ययन है।

ब्रह्म-विजय या सस्कृति के साम्राज्य का रहरत क्या है ? ब्राध्यात्मिक जीवन के जो महान् तस्व हैं ऋषि को हिंछ में वे ही पृथिवी को धारण करते हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में हो राष्ट्रकी इस ब्राधार-सृमिका वर्णन किया गया है। ऐसा प्रतात होता है कि सृमि के स्वरूग का ध्यान करते हुए सबसे पहले यही मूल सत्य ऋषि के ध्यान में ब्राया जिसे उसने निम्निज्ञित शब्दों में व्यक्त किया—

# पृथिवी सूक्त-एक अध्ययन

सत्यं वृहद्दतसुम्र दीचा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति । सा नो भूतस्य भन्यस्य पत्नी उरुं लोकं पृथिवी नः कृषोतु ॥१॥

'सत्य,बृहत् ऋरेर उम्र ऋत, दीद्या, तम, ब्रह्म ऋरेर यम—ये पृथिवी को धारण करते हैं। जो पृथिवो हमारे भृत ऋरेर भविष्य की पत्नी है, वह हमारे लिये विस्तृत लोक प्रदान करने वाली हो।'

यह मत्र भारतवर्ष की सास्कृतिक विजय का त्रात्यांमी कृत्र है। इससे तीन वा ने ज्ञात होतो हैं—सत्य, त्रृत ग्रादिक शाश्वत तच्च जिस तरह ग्राध्यात्मिक जीवन के ग्राधार हैं उसी तरह राष्ट्रीय जीवन के भी ग्राधार हैं, उन्हींसे संस्कृति का निर्माण होता है। दूसरे भृतकाल में ग्रार भविष्य में राष्ट्र के साथ पृथिवी का जो सम्बन्ध है वह संस्कृति के द्वारा हो सदा स्थिर रहता है। तीसरे यह कि ब्रग्न-विजय के मार्ग में पृथिवों को दिक् सोमाएँ ग्रानंत हो जातो हैं। एक जनपद से जो संस्कृति की विजय ग्रार म होतो हैं उसको तरने देश में फैलती हैं, ग्रीर पुनः देश से बाहर संसुद्र ग्रीर पर्वता को लाघती हुई देशातरों में ग्रीर समस्त भूमडल में फैल जाती हैं। यहाँ पृथिवी का 'उस्लोक' प्रदान करना है।

सत्य ग्राँर ऋत जीवन के दो बड़े ग्राधार स्तम हैं। कर्म का सत्य सत्य है ग्रांर मन का सत्य ऋत है। मानस सत्य के नियम विश्व भर में ग्राखड ग्राँर दुर्धर्प हैं। कर्म-सत्य ग्राँर मानस-सत्य इन दोना के बल से राष्ट्र बलवान् होता है। इन दो प्रकार के सत्यों को प्राप्त करने के लिये जीवन के किटवर्द बत का नाम दीला है। दीलित व्यक्ति पहलो बार सत्य की ग्रांर ग्राख से ग्राख मिला कर देखता है। दीला के श्रनन्तर जीवन में जो साधना की जाती है वही तप है। श्रनेक विद्वान् ग्रांर शानी सत्य के किसी एक पत्त को प्रत्यन्त करने की दीला लेकर जीवन में घोर परिश्रम करते हैं, वही उनका तप है। इस तप के पल का विश्वहित के लिये विसर्जन करना

यज्ञ है। इन पॉचो को जीवन में प्राप्त करने या अनुप्राणित करने की जो। भावना है, वही ब्रह्म या जान है।

इन ग्रादशों में श्रद्धा रखने वाले पूर्व मृपियों ने ग्रपने ध्यान की शिक से (मायामि ) इस पृथिवों को मूर्च का प्रदान किया, ग्रन्यथा यह जल के नीचे छिपी हुई थो । वे हो मृपि ग्रादशों के सस्यापक हुए, जिन्होंने जीवन के प्रत्येक चे न सब तरह में नया निर्माण किया। उन निर्माता पूर्वजों (भूतकृतः मृपयः ने) यज्ञ ग्रार तन के साथ राष्ट्रीय सन्ना में जिन वाणियों का उद्घोष किया वहां यह वैदिक सरस्वती भारतीय ब्रह्म विजय की के ची शास्वती पताका है। श्रुति महती सरस्वती के कारण ही हमारी पृथिवी सन्भवनों में ग्रायणी हुई, इसी कारण मृपि ने उसे 'ग्रायेत्वरी' (ग्रागे जाने वालों) विशेषण दिया है। मातृभृमि के इसी ग्रायणी गुण को ग्रावाचीन किय ने 'प्रथम प्रभात उदय तव गगने' कहकर प्रकट किया है। जो स्वयं सब से ग्रागे हैं बहो ग्रपने पृत्रों को प्रथम स्थान में स्थापित कर सकती है (पूर्वपेये वधतु) । ग्रपनी दुर्घ प ब्रह्म-विजय के ग्रानद में विश्वास के साथ मस्तक के चा करके प्रत्येक पृथिवी-पुत्र इस प्रकार कह सकता है—'मैं विजयशील हूं, भूमि के जपर सबसे विशिष्ट हूं, मैं विश्व-विजयी हूं ग्रीर दिशा-विदिशाग्रों में पूर्णतः विजयी हूं —

श्रहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम् । श्रभीपाडिन विश्वाषाडाशामाशा विषासहि:॥ (४४)

'ग्रहमस्मि सहमान' की भावना श्रानेक हो त्रे। में श्रानेक प्रकार से सहस्राब्दियों तक भारतीय संस्कृति में प्रकट होती रही । इसके कारण श्रानेक परिस्थितियों के बीच में पडकर भी जनता का जीवन श्रद्धु एण बना रहा।

<sup>°</sup> भुवनस्य ग्राग्र त्वरी (ग्राग्र निहत्वरी) लीडर एएड हेड ग्रॉव ग्रॉल दी वर्ल्ड (ग्रिफिय, ग्रथर्व० १२। १। ५७)

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> पूर्वपेय-फोरमोस्ट रैंक एएड स्टेशन- - ग्रिफिय।

#### : ३:

# भूमि को देवत्व प्रदान

माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिच्याः।

-- ग्रयवंवेद १२।१।१२

हमारे विशाल देश में हिमालय की अनन्त हिमराशि ने जिन वारि-धारात्रों को जन्म दिया है, उनमें उत्तरापय को सींचने वाली गंगा ख्रौर यमुना नाम की नदिया जीवन की धमनियों का तरह हमारे ऐतिहासिक चैतन्य की साची गही हैं। उनकी गोद में हमारे पूर्व पुरुषों ने सम्यता के प्रागण में अनेक नये खेल खेले । उनके तटो पर जीवन का जो प्रवाह अचिलत हुआ, वह आज तक हमारे भूत और भावी जीवन को सींच रहा है। भारत माता है ग्रौर इम उसके पुत्र हैं, यह एक सचाई इमारे रोम-रोम में बिंधी हुई है। निद्यों की अन्तर्वेदि में पनपने वाले आदि युग के जीवन पर अब हम जितना अधिक विचार करते हैं, हमको अपने विकास ऋ।र वृद्धि की सनातन जहों का पृथिवी के साथ सम्बन्ध उतना ही ऋधिक घनिष्ठ जान पड़ता है। जबतक भारतीय जाति का जीवन पृथिवी के साथ बद्धमूल है, जबतक हमारे धार्मिक पर्वो पर लाखो मनुष्य नदी ऋौर जलाशयों के तटो पर एकत्र होते हैं, तबतक हमारे श्रातरिक गठन में दैवी स्वास्थ्य के अमर चिह्न का अस्तित्व सकुशल समभाना चाहिए। पृथ्वी के एक-एक जलाशय श्रीर सरोवर को भारतीय भावना ने ठीक प्रकार सममाने का प्रयत्न किया, उनके साथ एक सनातन सौहार्द का भाव उत्पन्न किया, जो हरएक पीढी के साथ नये रस से उमड़ता चला जाता है। न हमारे तीर्थ और जलाशय पुराने होते हैं और न हमारा उनके साथ सख्य ही कुण्टित होता है। यह जीवन की अमरवेल है जिसकी जहें पाताल में हैं। यह इस बात की निशानी है कि इम देश की विशाल प्रकृति के साथ अपना शुद्ध सम्बन्ध अभी तक बनाए हुए हैं। प्रकृति के साथ सम्पर्क में आने की लालसा जिस हृदय से लुप्त हो जाती है, वहाँ अवश्य ही मृत्यु की छाया पड़ी हुई समम्मनो चाहिए। नदी के स्वच्छ जल में अपने शरीर को आप्लुप्त कर देने की भावना के मूल में मातृवत्सलन बालक की वही प्रवृत्ति काम करती है, जिसकी प्रेरणा से वह अपने आप को मातृ-हृदय में भरे हुए सरस प्रेम में असीम आनन्द और शांति के लिये छिपा देना चाहता है।

जिस देवयुग में यहाँ निदयों की वारिधाराए ऋखड प्रवाह से वह रही थीं उस समय मनीिषयों ने ध्यान की शिक्त से सारे भू-भाग को मानो देवत्व प्रदान करने के लिये निदयों के तटों ऋौर सङ्गमों पर तीथों का निर्माण किया। जन-सिन्नवेश के वे ऋगादे केन्द्र तीथिविशेषों के रूप में हमारे सामने ऋगज भी जीवित हैं। किसी नये भू-प्रदेश को ऋपना कर जातीय जीवन के साथ उसका तार पिरो देना भी एक बड़ी कला है। गङ्गा की अन्तवेदि में खड़े होकर ऋगद्य ऋषियों ने विचार किया कि किस प्रकार ऋपने भू-भाग के साथ ऋपनेपन—स्व—का सम्बन्ध चिरजीवी बनाया जा सकता है ? इसकी जो युक्ति उन्होंने निश्चित की वह भूमि को देवत्व प्रदान करने की प्रणाली थी। प्रत्येक सिललाशय, वारिधारा, नदी, कुएड, पर्वत पाद के मूल में देवत्व का ऋषिष्ठान है। किन्न के शब्दों में हिमालय—पत्यर-मिटी का ढेर नहीं, केवल लता, वनस्पित ऋगर रत्नराशि के उद्भव का स्थान नहीं, वह 'देवतात्मा' है—

भस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतास्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरौ तोयनिधी वगाहा, स्थितः पृथिग्या हव मानदण्डः॥

—कालिदास, कुमारसम्भव १।६

श्रर्थात् उत्तर दिशा में हिमालय नाम का जो पर्वतराज है वह देवतात्मा है, देवस्वरूप है, वह पूर्व फ्रौर पश्चिम के समुद्रों के बीच में पृथिवी के मानदण्ड की तरह व्यास है। हिमालय देवता है, देवता अमर होते हैं, इसलिये हिमालय भी श्रमर है। यही भावना उस प्रत्येक भू-खएड के साथ श्रोत-प्रोत है, जिसको हमारे सूतों के माहात्म्य-गान ने देवत्व की पदवी प्रदान की थी। तीथों का माहात्म्य कल्पित करके उसको स्वर्ग श्रीर मोर्च का धाम बताना, यह एक साहित्यिक परिपाटी का देश-सम्मत ग्रश था। जिस काल में भूमि के साथ इमारा सम्बन्ध स्थिर नहीं बना था, उस समय उसको स्रात्मीय बनाने के लिये, उसके कण-कण को मानव-हृद्य के प्रीति भाव से सिंचित करने के लिये जिस युक्ति का स्राश्रय यहा के साहि-त्य-मनीषियों ने लिया, उस भूमि को देवत्व प्रदान करने की युक्ति का स्पष्ट प्रमाण हम इन वहसंख्यक माहातम्यों के रूप में पाते हैं। जब हमारे रथ का पहिया किसी सरीवर या नदी के तट पर क्का, हमने श्रद्धा के भाव से उसको प्रणाम किया, उस एक प्रणाम में युग-युग की अद्धा का वीर्यवान् ऋकुर मानो इमने उसके तट पर रोप दिया। इमने उसके साथ श्रपने किसी देवता का सम्बन्ध स्थापित किया, किसी ऋषि या प्रख्यात पुरुष के अवदात चरित्र की लीलास्थली वहाँ बनाई, किसी साधन-निरत तपस्वी के तप के स्नेत्र रूप में उसको देखा श्रीर उस भूबिन्ट की प्रशंसा में एक माहातम्य गान रचा। उस समय वह बिन्दु हो हमारी दृष्टि में सर्वी-परि था, त्रातएव मातृ भूमि के विशाल हृदय के केन्द्र को वहीं प्रतिष्ठित मान कर इमने उसकी स्तुति के गीत गाए। यसना के तट की परिक्रमा कीजिए, यामुन पर्वत से जहा यह जल-धारा प्रकट हुई है, प्रयागराज के सगम तक जो सुरम्य स्थल इसके दोनों किनारों पर विद्यमान हैं ऋौर जिन्हें त्राज हम त्रपनी श्रवीचीन श्रॉख से भी पहचान सकते हैं. उन सबको पहले से ही हमारे भौगोलिक पंडितों ने हमारा ब्रात्मीय बनाकर हमारे सामने रख दिया है। गगा के तट पर कीन-सा रमणीक स्थल है, जो पूर्वजों की पैनी दृष्टि से बचकर रह गया हो ? जिस युग में भूमि को देवत्व के भाव से तरगित करने के सफल प्रयास का आयोजन चल रहा था, उस काल में देश का जितना ऋच्छा पर्यवेत्तरण किया गया, ऋाज निष्पद्तता से उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। भारत के ऋर्वाचीन बच्चो को उस दृष्टिकोण के लिये ठीक तरह पहचानना अभी शेष है। उस दृष्टि-कोरा को अभी तक हम पूर्वजों की बक-भक समभकर उसकी अवहेलना करते रहे ! आज मातृ-भूमि का हृदय हमको अपनी खोर अनिवार्य वेग से खीच रहा है, इम ऋपने दैवी मनोभावों की परम विजय इसीमें समभते हैं कि अपने आपको सच्चे अथों में मातृ-भूमि का पुत्र समक सकें। प्रत्येक वृत्त ग्रीर वनस्पति हमारा सहोदर बन कर हमको ग्रपना सन्देश सुनने के लिए विवश कर रहा है। इम शहरों की कृत्रिम साधना से ऊब-कर — जहा स्राकाश-वेल की तरह मनुष्य ने स्रपने परी के नीचे की जड़ी को 'जिनसे वह ऋपना जीवन रस चूसा करता था, ऋपने ही हाथों से काट डाला था — फिर गावा की ख्रोर ख्राकृष्ट हुए हैं। इसको जनपदो की बोलियां में काव्य रस का ग्रामृत-स्वाद मिलने लगा है, लोक-गीत श्रीर लोक-नृत्य को पाकर हमारा मानस-मयूर त्रानन्द्विभोर हो उठता है। यह महान् परिवर्तन राष्ट्रीय मनोभूमि में बड़े वेग से बढ़ रहा है। पूर्व से पश्चिम तक स्रीर कैलास से कुमारी तक इस विराट् परिवर्तन के चिह्न इसे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मानो इसारे राष्ट्र के कल्पवृत्त को किसी स्वर्गीय देवरृत ने ग्राने प्रसार से छू दिया है, जिससे उसमें भावों श्रीर विचारों के नये-नय अनिगत कीपल फूट रहे हैं। किसी अभूतपूर्व वायु ने सबके कानां में एक ही मनत्र फूॅ क दिया है, सबके हृदय में एक ही उछाह ऋौर ग्रामिलाषा है, ग्रर्थात् फिर से एक बार मातृ सूमि के हृदय के साथ सान्निध्य प्राप्त करना । इसलिये हम उसका सर्वाङ्गीण परिचय पाने के लिये व्याकुल और प्रयत्नशील हैं। हमारे नवयुवकों के यात्री-दल गहन कातारों को पार करके ख्रीर दुर्गम पर्वतों की उपस्यकास्रों पर चढ़ कर सर्वत्र मातु-सूमि की खोज करेंगे। हमारे विद्यालयों मे जान का साधन करने वाले व्यक्ति प्रत्येक तृण श्रीर लता के पास जाकर उसका परिचय पूछेंगे और प्रत्येक पुष्प के अभिराम रूप की प्रशंसा का नया माहाल्य बनाएंगे। बहुत शीब्र इस परिवर्तन के लच्च् इमारे दृष्टि-पथ में आ रहे हैं। हमारे वन-पर्वतों की गोष्पद श्रीर अगोष्पद भूमियाँ फिर इस वैदिक महानाद से गूँ ज उठेंगी—

माता भूमिः पुत्रोऽहंपृधिन्याः। नमो मात्रे पृथिन्ये । नमो मात्रे पृथिन्ये ॥

--- श्रथर्व ।

# जनपदीय अध्ययन की आंख

भारत जनपदों का देश है। ग्रामों के समूह जनपद हैं। गावों ऋौर जन-पदों का ताता हमारे चारों स्रोर फैला हुस्रा है स्रौर इस भूमि के ऋधिकाश जन गावों स्त्रोर जनपदों में ही बसे हुए हैं। गाव-बस्तिया हमारी सस्कृति की घात्री हैं। गाव सच्चे त्रायों मे पृथ्वी के पुत्र हैं। गाव के जीवन की जड़े धरती का आश्रय पाकर पनपती हैं। गावों में जन के जीवन को विकाक त्राधार मिलता है। शहरों का जीवन उखड़ा हुत्रा जान पड़ता है। जनपदों का जीवन हजारों वर्षों की श्रद्धट परम्परा की लिए ,हुए है। गावों में जन की सत्ता है, नगर राजात्रों की कीड़ा-भूमि रहे हैं। जन की सत्ता श्रीर महिमा एवं जन-जीवन की स्वामाविक सरल निजरूपता जन-पदों में सुरिच्चत है जहाँ बाहरी ऋंकुशों से जीवन की प्रारायिनी शक्ति पर कम प्रहार हुन्रा है। जनपदीय जीवन-स्थिति, शान्ति स्रौर स्रपनी ही मानसभूमि की स्रविचल टेक दूं दता है। इसके विपरीत पुर का जीवन धूम-धाम के नये ठाट रचता है। दोनों के दो पथ हैं। इतिहास के उतार-चढ़ाव में वे कभी एक-दूसरे से टकराते हैं, कभी मेल द दते हैं श्रौर फिर कभी एक दूसरे से परे हट जाते हैं। वैदिक काल से आजतक यही लहरिया गति चलती रही है। वैदिक युग प्राथमिक भूसिनवेश का समय था, जब गावों श्रीर जनपदों में फैलकर जीवन के बीज बोये गए । वन श्रीर जड़्तल, निदयों 🔁 तट त्रीर सङ्गम जीवन की किलकारी से लहलहा उठे। फिर साम्राज्यों का उदय हुआ ऋौर नन्द-मौर्य युग में नगरों के केन्द्र प्रभावशाली बन वैठे

न्तुप्त-युग में नगर ऋरेर जनपदों ने एक-दूसरे के प्रति मैत्री का हाथ बढ़ाया, वह समन्वय का युग था, जनपदों ने ऋपने जीवन का मथा हुस्रा मक्खन पुरों की मेंट चढाया ऋीर पुरों ने उपकृत होकर सस्कृति के वरदान से जनपदों को सवारा । मध्यकालीन संस्कृति में पौरजानपद जीवन की घाराएं फिर एक-दूसरे से हट गईं ऋौर जनपदों की ऋपभ्र श भाषा ऋौर जीवनशैली प्रधान रूप से आगे बढ़ो। नगरों में गुप्तकालीन सस्कृति की जो धाती बची थी वह अपने आप में ही घुलती रही, जनपदों से उसे नया प्राण् मिलना बन्द हो गया। त्रातएव मध्यकाल को काव्य-कला त्रौर -सस्कृति नगरों के मूर्छित जीवन के बोक्त से निष्पाण दिखाई देती हैं। पौरजानपद समन्वय के युग में लिखे गए रघुवश के पह जेन्द्रसरे सर्गों में जितना जीवन है उसकी वुलना जब हम नैषध चरित ऋौर विक्रमाकदेव चरित कान्यों के वर्णनो से करते हैं तब हमें यह भेद स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मुसलमानो के आगमन से जनपदों ने फिर अपने अगों को कछुए की तरह श्रपने श्राप में सिकोड़ लिया श्रौर वे उस सुरिक्त कोष के मीतर समय काटते रहे । शहरों में परदेशी सत्ता जमी ख्रीर उसने जीवन के ढाचे को बदला । उससे आगे अथेजों की संस्कृति का प्रभाव भी शहरो पर ही सबसे अधिक -हुआ। गाव अपने वैभव की भेंट शहरों को चढाते रहे, गावों को निचोड़ कर शहरों का भरमासुर त्रागे बढता रहा। यह नियम है कि जब जन की सत्ता जागती है, तब जनपद समृद्ध बनते हैं, जब जन सो जाता है तब पुर विलास करते हैं। श्रतएव हमारे जीवन के पिछले दो सौ वर्षों में जनप-दीय जीवन पर चारो श्रोर से लाचारी के बादल छा गये श्रीर उनके जीवन के सब स्रोत र ध गये। अब फिर जनपदों के उत्यान का युग आया है। देश के महान् कठ ग्राज जनपदों की महिमा का गान करने के लियें -खुले हैं। देश के राजनीतिक संघर्ष ने प्रामों श्रीर जनपदों को श्रात्म--सम्मान, त्रात्मप्रतिष्ठा त्रौर त्रात्ममहिमा के भाव से भर दिया है । पिछली भूचाली उथल-पुथल और महान् त्रान्दोलन का सर्वव्यापी सूत्र एक ही पकड़ में आता है, अर्थात्—

### जानपद् जन की प्रतिष्ठा

त्राज तेईममी वर्षों के बाद हमने प्रियदर्शी त्रशोक के शब्दों की। कान खोलकर सुना है, त्रौर राष्ट्रीय उत्थान के लिए मूलमन्त्र की भॉनि उन्हें स्वीकार किया है। राजात्रों को बिहार-यात्रात्रों का त्रम्त करके उस ने एक नये प्रकार की धर्म-यात्रात्रों का त्रान्दोलन चलाया था जिनका उद्देश्य थाः—

#### जानपद्सा च जनसा दसने धमनुस्थि च धम पित पुछा च।

त्रर्थात्, जानपट जन का दर्शन जानपद जन के लिए धर्म का सिखा-वन, त्रीर जानपट जन के साथ मिलकर धर्मविषयक पृह्ठ ताछ।

इन तीन प्रमुख उद्देश्यों के द्वारा सम्राट्ने जनता के नैतिक श्रीर धार्मिक जीवन एव श्राचार-विचारों में परिवर्तन लाने का भारी प्रयत्न श्रारम किया था। श्रशोक की परिभाषा के श्रनुसार सारा मानवी जीवन जिन सामाजिक श्रीर नीति नियमों से बधा है, वे धर्म हैं। श्रतएव धर्म विपयक श्रीर श्राचार श्रीर विचारों को सुधार कर समस्त जन-समुदाय के जीवन को ऊपर उठाने की योजना श्रशोक ने की थी। उसके मन में जन्म यह विचार श्राया होगा तत्र निश्चय ही उसका ध्यान देश की उस कोटानुकोटि जनता की श्रीर गया होगा जो सच्चा भारतवर्ष था। वह जनता गावों में बसती थी। श्राज तेईस शताब्दियों का चक्र घूम जाने पर भी भारत माता श्रामवासिनी ही बनी हुई है। इसी श्रामवासिनी गर्वीली जनता का दर्शन, सिखावन श्रीर परिपृच्छा (पूछताछ ) जनपदीय श्रध्ययन का निचोड है। श्रपना ध्येय श्रार उहें श्रय निश्चित करके श्रशोक ने एक पर श्रीर श्रीर श्रागे बढाया।

# हेवं समा जज्का कटा जानपदस हितसुखाये येन एते अभीता। अस्वथ संतं अविमना कंमानि पवतयेवृति।

त्रर्थात् , मैने राजकर्मचारी नियुक्त किये जिनका कर्तव्य है कि जान-पद जन का हित करें श्रीर उनके सुख की बढती करे, जिससे गावो की जनता निडर श्रौर स्वस्थ होकर मन लगाती हुई श्रपने श्रपने कामों को कर सके।

अपने राष्ट्रीय जीवन में अशोक की नीति को आज भरपूर अपनाने की ग्रावश्यकता है। जनपद श्रीर शामों का पुनः निर्माण, वहा जीवन का ग्रध्ययन ग्रौर सचा ज्ञान हमें त्रपने पुनः निर्माण के लिये हो करना श्रनिवार्य है। ग्रामवासिनी जनता के कल्याण में ही हम सबका कल्याण छिपा हुन्त्रा है। उसके हित-सुख के बिना हम सबका हित-सुख ऋपूर्ण है। जनपदीय अध्ययन देश की अपनी आवश्यकता की पूर्ति है। वह साहित्यिको का विनोद नहीं । अवतक हमने विदेशियों से पीति या कुरुख करना सीखा था, हमने अपने आपसे प्यार करना अभी तक नहीं सोखा। हमारी वर्तमान शिचा-दीचा, विचार ऋौर श्राचार की सबसे बड़ी श्रावश्यकता यह है कि हम श्रिपने भूले हुए जीवन से फिर से नाता जोड़ें, श्रपनी ही वस्तुत्रों श्रीर संस्थात्रों से अनुराग का नया पाठ पढें। अपने आपको जानने से जिस श्रानन्द का जन्म होता है वह हो हमे श्रव जीवन के पथ में श्रागे बढा। सकता है। जनपदीय ऋध्ययन राष्ट्रीय कार्यक्रम का हरावल दस्ता है। सब कार्यों से यह कार्य अपने महत्त्व और आवश्यकता मे गुरुतर है। हमारी जनता के जीवन का जितना भी विस्तार है उस सबको जानने, पहचानने ऋौर फिर से जीवित करने का सशक व्यापार जनपदीय ऋध्ययन का उद्देश्य है। लोगो के बिछड़े हुए ध्यान को हम बार-बार इस ब्रान्दोलन द्वारा जनता के जीवन पर वेन्द्रित करना चाहते हैं। जनता हो हमारे उदीयमान राष्ट्र की महतो देवता है। हमारे सब ग्रायोजनं। के मूल में श्रीर सब विचारों के केन्द्र में जनता प्रतिष्ठित है । यह सत्य जनपदीय त्र्राध्ययन का मेरुटएड है। जनता के जीवन के साथ हमारी सहानुभृति श्रीर श्रात्मा जितनी दृढ होगो उतना ही श्रिधिक हम जनपदीय श्रध्ययक की त्रावश्यकता को समम पावेंगे।

जनपद जीवन के ग्रनन्त पहलुग्रां की लीलाभूमि है। खुली हुई पुस्तक के समान जनपदा का जीवन हमारे चारों ग्रोर फैला हुग्रा है।

'पास गाव ग्रार दूर देहातो में बसने वाला एक-एक व्यक्ति उस रहस्य भरी पुस्तक के पृष्ठ हैं। यदि हम श्रापने श्रापको उस लिपि से परिचित करलें जिस लिपि में गावों ऋौर जनपदों की श्रकथ कहानी पृथ्वी श्रौर श्राकाश के बीच में लिखी हुई है, तो हम सहज ही जनपदीय जीवन की मार्मिक क्या को पढ सकते हैं। प्रत्येक जानपद जन एक पृथ्वीपुत्र है। उसके लिए हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए । हम उसे अपद, गॅवार श्रीर अज्ञान रूप में जब देखने की धृष्टता करते हैं तो हम गाव के जीवन में भरे हुए अप्रथं को खो देते हैं। जिस आख से हमारे पूर्वजों ने ग्रामों और जनपदों को देखा था उसी श्रद्धा की आँख से हमें किर देखना है और उनके नेत्रों में जो दर्शन की शक्ति थी उसको फिर से प्राप्त करना है। हम जब गावो को देखते हैं तो वे हमें नितान्त श्रर्थशून्य ग्रीर रुचिहीन दिखाई पड़ते हैं। परन्तु हमारे पूर्वजो की चक्षुष्मत्ता जनपदों के विषय में बहुत बढी-चढी थी, उनकी त्राखों में त्रपरिमित त्र्यं भरा पड़ा था। इस त्रर्थवत्ता की इमें फिर से प्राप्त करना है, न केवल अध्ययन के द्वेत्र में, वरन् वास्तविक जीवन के होत्र में भी।यदि हम अपनी देखने की शक्ति को परिमार्जित कर सकें तो जनपद के जीवन का अनन्त विस्तार हमारे सम्मुख प्रकट हो उठेगा। एक गेहू के पौधे के पास खड़े होकर जिस दिन हम पहली बार उसके साथ मित्रता का हाथ बढायेंगे, उसी दिन हम उसकी निजवार्ता से परिचित होकर नया त्रानन्द प्राप्त करेंगे।

किस प्रकार 'खोइद' रूप में गेहू का दाना जुड़ी हुई पत्तियों के साथ प्रथम जन्म लेता है, किस प्रकार नरई पड़ने से वह बड़ा होता है, किस प्रकार नमीदे के भीतर वाल के साथ घरिश्राए रहती हैं जो बढ़ने पर बाहर श्रा जाती हैं, श्रोर फिर किस प्रकार उन घरिश्राश्रों के भीतर मक्खन फूल बैठता है जब उसके भीतर का रस श्वेत दूध के रूप में बदल कर हमारे खेतों श्रीर जीवन को एक साथ लच्मी के वरदान से भर देता है, मानो चीर सागर की पुत्री साचात् प्रकट होकर जनपदों में दर्शन देने श्राई हो—यही गेहू की निज वार्ता है। यदि बफीलो हवा न बहे, बढ़िया समा हो,

मोटी घरती हो श्रीर पानी लगा हो तो एक-एक गमौदा राष्ट्र के जीवन कर बीमा लेकर श्रपने स्थान पर खड़ा हुश्रा स्वयं हंसता है श्रीर श्रम्य सक को प्रसन्न करता है। गेहू के पौधे का यह स्वरूप जनपदीय श्राख की बढ़ी हुई शक्ति का एक छोटा-सा उदाहरण है। सुतिया-हसली पहने हुए धान के पौधे जिनकी निगरती हुई बालें हवा के साथ भूलती हैं उसी प्रकार का दूसरा हश्य उपस्थित करते हैं श्रीर इस प्रकार के न जाने कितने श्रानन्द-कारी प्रसड़ जनपदीय जीवन में हमें प्रतिदिन देखने को मिल सकते हैं।

जनपदीय ऋध्ययन का विद्यार्थी तीर्थ-यात्री की तरह देहात मे चला। जाता है, उसके लिए चारों ख्रोर शब्द ख्रोर ख्रर्थ के भएडार खुले मिलते हैं। नए-नए शब्दों से वह ऋपनी फोली भरकर लौटता है। जनपदीय जीवन का एक पक्का नियम यह है कि वहाँ हर वस्तु के लिए शब्द हैं। उस चेत्र में जो भी वस्त है उसका नाम श्रवश्य है। कार्यकर्ता को इसः वात का दृढ विश्वास होना चाहिए। ठीक नाम की प्राप्त कर लेना उसकी ऋपनी योग्यता की कसौटी है। यदि हम इस सरल ऋौर स्वाभा-विक दग से किसी देहाती व्यक्ति को बातों में ला सकेंगे तो उसकी शब्दा-वली का भरडार इमारे सामने श्राने लगेगा । उस समय इमे घैर्य के साथः श्रपने मन की चलनी से उन शब्दों को छान लेना चाहिए श्रीर बीच-बीच में इलके प्रश्नों के न्याज से चर्चा को ह्यागे बढाने में सहायता करनी चाहिए। जनपदीय व्यक्ति उस गौ के समान है जिसके थनों में मीठा दूध भरा रहता हो, किन्तु उस दूध को पाने के लिए युक्तिपूर्वक टुइने की त्रावश्यकता है। गाव का त्रादमी भारी प्रश्नों से उलकत में पड़ जाता है। उसके साथ बातचीत का दग नितान्त सरल होना चाहिए? ऋौर प्रश्नकर्ता को बराबर उसीके धरातल पर रहकर बातचीत चलानी चाहिए। यदि हम उस धरातल से ऊण्र उठ जायगे तो बातचीत का प्रवाह टूट जायगा। जनपदीय कार्यकर्ता को उचित है कि श्रपनी जान-कारी को पीछे रखे श्रौर श्रपने संवाददाता की जानकारी का उचित समादर करे श्रौर श्रास्था के साथ उसके विषय में प्रश्न पूछे। प्रश्न करते। -समय यदि बीच में कही भूल या अटकाव हो तो उस भूले हुए प्रसंग को पीछे छोड कर प्रश्नों का ताता आगे बढ़ने देना चाहिए। बहुत सम्भव है कि अगली बातचीत के प्रसंग में पिछली भूल हाथ आ जाय और प्रश्नों की कही प्री हो जाए।

श्रहिछत्रा के चिम्मन कुम्हार की कृपा से वर्तन श्रीर खिलीने बनाने के लगभग सौ से ऊपर शब्द हमें प्राप्त हुए जिनकी पुरातत्व शास्त्र की दृष्टि से हमारे लिए बड़ी उपयोगिता ग्रौर ग्रावश्यकता थी । उससे इमने उस डोरे का नाम पूछा जिससे कुम्हार चाक पर से वर्तन को त्रालग करते हैं । उसने कहा उसे डीरा ही कहते हैं। न्त्रीर कुछ नहीं । मन में हमें विश्वास न हुन्ना किन्तु प्रकट रूप से बातो का क्रम चलाये रखा। योडी देर में उसे स्वयं याद श्राया कि उस डोरे के लिए 'छैन' शब्द है। यह सरकृत 'छेडन' प्रा० 'छेग्रन' का हिन्दी रूप है और कुम्हारों की पुरानी परिभाषा को सामने लाता है। इसी प्रकार चाक के पास मे पानी रखने की हाडी के लिए भी 'चकैडी' शब्द प्राप्त हुस्रा जो मूल 'चक-भाग्डिका' से प्राकृत श्रीर स्रपभ्र श में विकसित होकर अपने वर्तमान रूप तक पहुचा है। इसी प्रकार अग्रेजी Lughandle के लिये चुदा शब्द प्राप्त हुआ। उसने अपनी परि-भाषा में बताया कि चाक पर रखी हुई मिट्टी के 'गुल्ले' से तीन केरे में बर्तन बन जाता है । अर्थात्, पेहले 'अर्गूठा गड़ा कर फैलाना'. किर जियर को सूत कर सतर करना' छोर तब एक पोरा ग्रन्टर स्रीर एक पोरा -बाहर रखकर पिटार बनाना श्रीर श्रन्त में छैन से काट लेना । इस प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली भाषा की वर्णन शक्ति को विकसित करने के लिए अत्यन्त स्रावश्यक है। जनपदीय जीवन से इसके सहस्रो उदाहरण प्राप्त किये जा सकते हैं। जब हमारी भाषा का सम्बन्ध जनपदों से जोड़ा जायगा, तभी उसे नया प्राण श्रीर नयी शक्ति प्राप्त होगी। गावों की बोलिया हिन्दी भाषा का वह सुरिच्चित कोष हैं जिसके धन से वह अपने समस्त ग्रभाव श्रीर दलिहर को मिटा सकती है।

जनपदों की परिभाषा लेकर गांव के जीवन का वर्णन हमारे अध्ययन की बहुत बड़ी ऋावश्यकता है और इस काम को प्रत्येक कार्यकर्ता दुरन्त हाथ में ले सकता है। जनपदीय अध्ययन को विकसित करने के तीन मुख्य द्वार हैं:

पहला -भूमि श्रोर भूमि से सम्बन्धित वस्तुश्रों का श्रध्ययन । दूसरा-भूमि पर वसने वाले जन का श्रध्ययन ।

तीसरा—जन की संस्कृति या जीवन का ग्रध्ययन । भूमि, जन ग्रौर संस्कृति रूपी त्रिकोण के मीतर सारा जीवन समाया हुन्ना है। इस वर्गी-करण का ग्राश्रय लेकर हम ग्रपने ग्रध्ययन की पगडंडियों को बिना पार-स्परिक संकर के निर्दिष्ट स्थान तक ले जा सकते हैं।

भूमि सम्बन्धी अध्ययन के अन्तर्गत समस्त प्राकृतिक जगत् है जिसके विषय में कई सहस्र वर्षों से देश की जनता ने लगातार निरीक्तण हों.र श्रानुभव के श्राधार पर बहुमूल्य ज्ञान एकत्र किया है। उसकी थाती देहाती जीवन में बहुत कुछ सुरिचत है । अनेक प्रकार की मिट्टियो का श्रीर चट्टाना का वर्णन श्रीर उनके नाम, देश के कोने-कोने से एकत्र -करने चाहियं । प्राकृतिक भूगोल के वर्णन के लिये भी शब्दावली जनपदी से हो प्राप्त करनो होगी। एक वार बम्बई की रेलयात्रा में चम्बल नटी के बाए किनारे पर दूर तक फैली हुई ऊंची नीची धरती और क्टावटार कगार देखने को मिले। विचार हुआ कि इनका नाम अवश्य होना चाहिये । किन्तु उस वार यह नाम प्राप्त न हुआ । दूसरी वार की यात्रा में सी भाग्य से एक जनपदीय सजन से जो साथ यात्रा कर रहे थे उस भौगोलिक विशेषता के लिये उपयुक्त शब्द भाष्त हुआ। वहा की बोली में उन्हें चम्बल के 'वेहड़' कहते हैं। सहस्रों वर्षों से हमारी ऋंखें जिन वस्तु श्रो -को देखती रही हैं उनका नामकरण न किया होता तो हमारे लिये यह लजा की बात होती। जहां कहीं भी कोई प्राकृतिक विशेषता भूमि पर्वत श्रयवा नटी के विषय में है वहा की स्थानीय बोलों में उसके लिये जल्द होना ही चाहिये। इस साधारण नियम की सत्यता देशव्यानी है। दो

शब्दों की सहायता के बिना पाठ्य पुस्तकों में हमारे प्राकृतिक भूगोल का वर्णन अधूरा रहता है। पहाड़ो में नदी के बर्भीले उद्गम स्थान (अग्रेजी ग्लेशियर) के लिये त्राज भी 'वाक' शब्द प्रचलित है जो संस्कृत 'वक्त्र' से निकला है। साहित्य में नदी वक्त्र पारिभाषिक शब्द है। इसी प्रकार वर्फीली नदी के सार्थ ग्राने वाले ककड़ पध्थर के ढेर के लिये जो बर्फ के गलकर बह आने पर नदी प्रवाह में पड़ा रह जाता है (अंग्रेजी Morain) पर्वतीय भाषा में 'दालो गालो' शब्द चालू है। मिही पानी श्रौर हवाश्रों का श्रध्ययन का भूमि सम्बन्धी श्रध्ययन विशेष श्रंग है । जलाशय, मैघ श्रौर <u>चृष्टि</u> सम्बन्धी क्तिना ऋधिक ज्ञान जनपदीय ऋध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है । हमारे स्राकाश में समय-समय पर जो मेघ छा जाते हैं उनके विजोने, घोरने स्त्रीर बरसने का जो स्त्रनन्त सौन्दर्य है स्त्रीर बहुविध प्रकार हैं उनके सम्बन्ध में उपयुक्त शब्दावली का उग्रह श्रीर प्रकाशन हमारे कंट को वाणी देने के लिये त्रावश्यक है। 'ऋतु सहार' लिखने वाले कि के देश में आज ऋतुओं का वर्णन करने के लिये शब्दों का टोटा हो। यह तो विदम्बना ही है । ऋतु-ऋतु में वहने वाली हवास्रों के नाम ऋौर उनके प्रशान्त ऋौर प्रचंड रूपों की व्याख्या जनपदीय जीवन का एक श्रस्यन्त मनोहर पत्त है। फागुन मास में चलने वाला फगुनहटा श्रपने हड़कम्पी शीत से मनुष्यों में कंपकपी उत्पन्न करता हुन्ना पेड़ों को स्तोर डालता है स्त्रीर सारे पत्तों का देर पृथ्वी पर स्त्रा पड़ता है । दिल्ए से चलने वाली दिखनिहा वायु न बहुत गर्म न बहुत टडी भारतीय ऋतु चक-की एक निजी विशेषता है। वैशाख से आधे जेट तक चलने वाली। पच्छिवा या पछुत्रा अपने समय से आती है और फूहड़ स्त्रियों के त्र्यागन का कूड़ा-कर्कट बटोर् ले जाती है। त्र्याधे जेठ से पुरवहयाः हमारे आकाश को छा लेती है जिसके विषय में कहा जाता है:

> भुइया लोट चलै पुरवाई, तब जानहु बरखा ऋतु श्राई।

भूमि में लोटती हुई धूल उड़ाती हुई यह तेज वायु सबको हिला।

डालती है। किन्तु यही पुरवाई यदि चैत के महीने में चलती है तो श्राम 'लिसिया' जाता है और बौर नष्ट हो जाता है, लेकिन चैत की पुरवाई महुए के लिये वरदान है। महुए श्रीर श्राम के श्रिमन्न सखा जानपद जन के जीवन में पुरवहया का सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है। जनपद वधुएं इसके स्वगत में गाती हैं—तिक चलो हे पुरवा बहिन, हमें मेह की चाह लग रही है,

चय नेक चलो परवा भाण मेहारी म्हारे लग रही चाय।

इसी प्रकार पानी को लाने वाली शूकरी हवा है जो उत्तर की श्रोर से चलती हे श्रीर जिसके लिये राजस्थानी लोकगीतों में स्वागत का गान गाया गया है।

> सूरवा, उड़ी बादली ल्यायी रे हे स्रया, उड़ना ख्रौर बादली लाना, ख्रथवा ... रीती मित ख्राये, पाणी भर लाये तों सूरया के सग ख्रावे बदली ।

श्रर्थात्...हे बदली रोती मत श्राह्यो, पानी भर लाइयो, सूरया के सग श्राइयो।

हमारे आकाश को सबसे प्रचंड वायु हउहरा (सं० हविधारक) है जो ठेठ गर्मी में दिक्खन-पिच्छिम के नैऋत्य कोण से जेठ मास में चजती है। यह रेगिस्तानो हवा प्रचड लू के रूप में तीन दिन तक वहती रहती है जिसकी लपटों से चिड़िया चील तक फुलस कर गिर पडती हैं। यह वायु रेगिस्तानी समूम की तरह है जो अपनों के देश में काफी बदनाम है। मेघ आँ।र वायु के घनिष्ठ सम्बन्ध पर जनपदीय अध्ययन से अच्छा प्रकाश पड़ सकता है। देहातो उक्तियों में इस विषय की अच्छी सामग्री मिलती है।

पशु-पित्त्यों श्रीर वनस्पतियों का श्रध्ययन भी जनपदीय श्रध्ययन का एक विशेष श्रग है। श्रनेक प्रकार के तृख, लता श्रीर वनस्पतियों से

हमारे जंगल भरे हुए हैं। एक एक घास, बूटी या रूखडी के पास जाकर हमारे पूर्वजों ने उसका विशेष अध्ययन किया और उसका नामकरण किया । आज भी भारतीय आयुर्वेद के वनस्पति सम्बन्धी नामा मे एक अपूर्व कविता पाई जातो है। शखपुष्पी, स्वर्णचीरी, काकजघा, सर्पाची, हंसपदी ऋादि नाम कविता के चरण हैं। प्रत्येक जनपद का सागोपाग अध्ययन वनस्पति शास्त्र को दृष्टि से पूरा होना स्त्रावश्यक है। इस विषय में गावों त्रौर जगला के रहने वाले व्यक्ति हमारी सबसे त्राधिक सहायता कर सकते हैं । देशी नामां को प्राप्त करके उनके संस्कृत श्रीर श्रग्नेजी पर्याय भी ह्ॅदने चाहिए। यह काम कुछ मुलभे हुए ढॅग से जनपदीय मंडल की केन्द्रवर्ती सस्था में किया जा सकता है । बृद्ध वनस्पति के जीवन से, उनके फूलने-फलने के क्रम से हम चाहें तो वर्ष भर का तिथिक्रम वना सकते हैं हमारीपाठ्य पुस्तकें इस विषय में प्रचार का सबसे अच्छा साधन बनाई जा सकती हैं आठ वर्ष की आयु से छोटे बच्चा को श्रास-पास उगने वाले फूला श्रोर पेडां का परिचय कराना श्रावश्यक है श्रीर चौथी कचा से दसवीं कचा तक तो यह परिचय क्रमिक दग से श्रवश्य पढाया जाना चाहिए। इससे देहात की प्रारम्भिक शालाश्रो में श्रपने जीवन के प्रति एक नई रुचि श्रीर नया श्रानन्द पैदा होगा। किन्तु यह ध्यान रखना होगा कि ज्ञान की यह नई सामग्री परीचा का नोक्त लेकर कहीं हमारे भीतर प्रवेश न करने पाने । खिली धूप में गाने वाले स्वतंत्र पत्ती की तरह इसे हमारे जान के द्वेत्र में प्रवेश करना चाहिए। श्रध्ययन का यही दृष्टिकोगा पित्त्यों के विषय में भी सत्य है। देहात के जीवन में रंगिकरगे पित्तयों का विशेष स्थान है। वहाँ कहते हैं कि भगवान् की रचना में साढे तीन दल होते हैं।

- १. चींटी दल
- २. टीढी दल
- ३. चिडी दल

श्राघे दल में पोह ग्रौर मानत हैं। पित्तयों के ग्राने-जाने ग्रौर

उहरने के कार्य-क्रम से भी इम वर्ष भर का पचाग निश्चित कर सकते हैं। छोटा सा सभेद ममोला पन्नी जो देखने में बहुत सुन्दर लगता है जाड़े का ग्रन्त होते-होते चल देता है। उसके जाने पर कोयल वसन्त की उप्णता लेकर छातो है छौर स्वय कोयल उस समय हमसे विदा लेती है जबतुरई में फूल फुलता है। ऋतु-ऋतु ग्रीर प्रत्येक मास में हमारे घरों में, वाटिकात्रो स्रीर जगलां में जो पत्ती उतरते हैं उनकी निजवार्ता स्रीर घरवार्ता श्रत्यन्त रोचक है जिससे परिचित होना हमारा जन्मसिद श्रिधिकार है'। हमारे निर्मल जलाशयों मे कीड़ा करने वाले हॅस श्रीर कींच पद्मो किस समय यहाँ से चने जाते हैं, कहा जाते हैं श्रीर कव लौटते हैं, इसकी पहचान हमारी त्राख मे होनी चाहिए। इस प्रकार के सूज्म निरोक्त्या के द्वारा डगलस डेवर ने एक उपयोगी पुस्तक तैयार की था जिसका नाम है वर्ड-कैलंडर स्राव नार्थ इंडिया । पित्त्यों का स्रध्ययन हमारे देश में बहुत पुराना है। बैदिक साहित्य में पित्त्यों का जान रखने वाने विद्वान को वायोविधिक कहा गया है जिसका रूपान्तर पतंजिल के महाभाष्य में वायसविधिक पाया जाता है। राजसूय यन के अन्त में श्रनेक विद्यात्रों के जानने वा विद्वानों की एक सभा लगती थी जिसमें वे लोग त्राने-त्रापने शास्त्र का परिचय राजा को देते थे । व्यापक रूप में पत्नी भी राजा की प्रजा हैं और उनकी रत्ना का भार भी उस पर है। इस सभा में पिन्न विशेषज देश के पिन्यों का परिचय राजा को देते थे । इस देश मे पित्तयों के प्रति जो एक हार्दिक श्रनुराग की नावना छोटे-बड़े सबमे पाई जाती है वह सँसार में ग्रान्य किसी देश में नहीं मिलता जहाँ आकाश के इन वरद पुत्रों को हर समय तमचे का खटका चना रहता है। पिन्तियों के प्रति इस •जन्मसिद्ध सीहार्ट का सँवर्द्ध न हमें श्रागे भी करना चाहिए। इस देश की विशाल भूमि में देखने श्रीर प्रशंसा परने की जो ग्रावुलित सामग्री है उस सबके प्रति मन में स्वागत का भाव रखना जनपदीय श्रध्ययन की विशेषता है। भूमि माता है

## पृथिवी-पुत्र

श्रीर में उसका पुत्र हूं (माता भूमिः पुत्रोग्रहम पृथिव्याः) यह जनपदीय भावना का मूल सूत्र है।

जिस वस्तु का अपनी भूमि के साथ सम्बन्ध है, उसे ही भली प्रकार जानना और प्यार करना यह हमारा कर्तन्य है और अपने राष्ट्र के नवाम्युर्थान में उसके उद्धार और उन्नति का उपाय करना यह उस कर्तन्य का आवश्यक परिणाम है। उत्तर से दिन्ण तक देश में फैली हुई गायों की नस्लें, घोड़े, हाथी, मेड़ वकरी सम्बन्धी वश-वृद्धि और मँगल योजना के विषय में हमें रुचि होनी चाहिए। जब हम सुनते हैं कि हटावा प्रदेश की जमनापारी बकरी दूध देने में ससार भर में सबसे बढ़कर है, एवं जब हमे जात होता है कि लखनऊ के अमील मुगों ने, जिनकी देह की नसे तारकशी की तरह जान पड़ती हैं ब्राजील में जाकर कुश्ती मारी है तो हमें सचा गर्व होता है। इसका कारण मातृ-भूमि का वह अखंड सम्बन्ध है जो हमें दूसरे पृथ्वी पुत्रों के साथ मिलाता है।

जनपदीय श्रध्ययन का अत्यन्त रोचक विषय मनुष्य स्वयं है।
मनुष्य के विषय में यहाँ हम जितनी जानकारी प्राप्त कर सकें करनी
चाहिए। ज्ञान साधन का प्रत्येक नया दृष्टिकोण जिसे हम विकसित
कर सकें, मनुष्य-विषयक हमारी रुचि को अधिक गुभीर श्रीर रसमय
बनाता है। इस देश में सैकड़ो प्रकार के मनुष्य बसते हैं, उनकी रहनसहन, उनके रीति-रिवाज, उनके आचार-विचार, उनकी शारीरिक
विशेषताएं, उनकी उत्पत्ति श्रीर वृद्धि, उनके सस्कार श्रीर धर्म, उनके
वृत्य श्रीर गीत, उनके पर्व श्रीर वृद्धि, उनके सस्कार श्रीर धर्म, उनके
वृत्य श्रीर गीत, उनके पर्व श्रीर उत्सव एव भाति-भाति के श्रामोदप्रमोद, उनके बीच के विशेष गुण एव स्वभाव, उनके वेप श्रीर खांज
करने की रुचि श्रीर शक्ति हमे उत्पन्न करनी चाहिए, यही जनपदीय
श्रध्ययन की सची श्रांख है। इस श्रांख मे जितना तेज श्राता जायगा
उतने ही श्रधिक श्रर्थ को हम देखने लगेंगे। भगवान् वेदव्यास की
बताई परिभाषा के श्रनुसार यहाँ मनुष्य से श्रेष्ठ श्रीर कुछ नहीं है:

#### जनपदीय अध्ययन की आंख

# गुह्यं बह्य सदिदं बचीमि नहि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित्।

मनुष्य हमारे जनपदीय मंडल के केन्द्र में है। उसका श्रासन के चा है। स्वयं मनुष्य होने के नाते सम्पूर्ण मानवीय जीवन में हमे गहरी रुचि होनी चाहिए। वीते हुए अनेक युगों की परम्परा वर्तमान पीढी के मनुष्य में साद्धात प्रकट होती है। स्नाने वाले भविष्य का निर्माता भी यही मनुष्य है। हमारे पूर्वजों ने कर्म, वाणी, त्रौर मन से जो कुछ भी सिद्धि प्राप्त की उस सबकी थाती वर्तमान मानव-जीवन को प्राप्त हुई है। इतने गम्भीर उत्तराधिकार को लिए हुए जो मनुष्य हमारे सम्मुख है उसकी विचित्रता कहने की नहीं त्रानुभव करने की वस्तु है। मानव-जीवन के वर्तमान ताने-त्राने के भीतर शताब्दियों ख्रौर सहस्राब्दियों के सूच श्रोत-प्रोत हैं। विचारों श्रीर स स्यात्रों की तहे क्रमानुसार एक-दूसरे के ऊपर जमी हुई मिलेंगी ऋौर इन पतों को यदि हम सावधानी के साथ श्रलग कर सकेंगे तो हमे श्रनेक युगों का संस्कृतियों का विचित्र श्रादान-प्रदान एव समन्वय दिखाई देगा । इसमें तनिक मी सन्देह नहीं कि भारत-वर्प समन्वय-प्रधान देश है। समन्वय-धर्म ही यहाँ की सार्वभौम संस्कृति की सबसे वड़ी विशेषता है। अनेक विभिन्न संस्कृतियों के अनिमल और श्रनगढ विचार श्रीर व्यवहार यहाँ एक-दूसरे से टकराते रहे हैं श्रीर ध्रन्त में सहिष्णाता हो। र समन्वय के मार्ग से सहानुभृतिपूर्वक एक साथ रहना सीखे हैं। परस्पर त्रादान प्रदान के द्वारा जीवन को ढालने की विल ज्ञा कला इस देश में पाई जाती है। जिस प्रकार हिमालय के शिलाखडों को चुर्ण करके गगा की शाश्वत धारा ने उत्तरापय की भृमि का निर्माण किया है जिसके रजकण एक दूसरे से सटकर ऋभिन्न बन गए हैं थ्रोंर जिनमे भेद की अपेक्ता साम्य अधिक है। कुछ उसी प्रकार का एकीकरण भारतीय संस्कृति के प्रवाह में पली हुई जातियों में हुआ है । किसी समय इस देश के विस्तृत भूगाग में निपाद जाति का वसेरा था, उसी जाति के एक विशेष व्यक्ति गृह निपाद की कथा हमारे रामचरित

से सम्बन्धित है। गुह निषाद के वशज आज भी अवध के उत्तर-पूर्वी भाग में बसे हुए हैं किन्तु आज उनकी सस्कृति हिन्दू धर्म की विशाल सस्कृति के साथ घुलिमिल कर एक बन चुकी है। जितना कुछ उनका अपना व्यक्तित्व था वे उसे छोड़ने के लिये बाधित नहीं हुए, उसकी रच्चा करके भी वे एक अपने से ऊँची सस्कृति के अक मे प्रतिपालित होकर उसके साथ एक हो गए। समन्वय की इसी प्रक्रिया (acculturation) का नाम हिन्दूकरण पद्धति है। क्या जनपद और क्या नगर, इस प्रकार के समन्वय का जाल सर्वत्र बुना हुआ है किन्तु जनपदों की प्रशान्त गोद में इस प्रकार के प्रीति सम्पन्न समन्वय का अध्ययन विशेष रूप से किया जा सकता है, जहाँ आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से विषमताएँ एक मर्यादा के भीतर रहती हैं।

श्रध्ययन के जिन दृष्टिकोणों का उल्लेख ऊपर किया गया है उनमें से जिस किसीको भी हम लें हमारे सामने रोचक सामग्री का भंडार खुल जाता है। उदाहरण के लिये, किसी गाॅव में भिन्न-भिन्न श्रेणियों के मनुष्यों के व्यक्तिवाची नामो को ही हम लॅं, तो उन नामों में सस्कृत, प्राकृत, त्रपभ्र श स्रीर देशी शब्द रूपों का रोचक सम्मिश्रण दिखाई पड़ेगा। गाँव का सिन्दा नाम वही है जिसका स स्कृत रूपान्तर शिवदत्त या शिव के साथ अन्य कोई पद जोड़ने से बनता है। व्याकरण के ठोस नियमों के अनुसार उत्तर पद का लोप कर नाम को छोटा बनाने की प्रथा लग-भग ढाई सहस्र वर्ष पूर्व अस्तित्व में आ चुकी थी। उत्तर पद के लोप का सूचक क प्रत्यय जोडने की बात वैयाकरण बताते हैं। इसके अनु-सार शिवदत्त का रूप शिवक बनता है। शिवक का प्राकृत में सिवग्र श्रीर उसीका अपभ्रंश में सिब्बा रूप हुआ। गाँवो का कल्लू या कलुआ संस्कृत कल्यागाचन्द्र या कल्यागादत्त का ही रूपान्तर है। कल्य का कछ न्त्रीर कल से उक प्रत्यय जोडकर कल्लुक रूप बनता था जिसका प्राकृत एवं श्रपभ्रंश में कल्लुव या कलुआ होता है, अथवा इससे ही कल्लू एवं कालू रूप बनते हैं। ऋपभ्रंश भाषा के युग में इस प्रकार के नामों

की बाद-सी आ गई थी और प्रायः सभी नामों को अपभ्रंश का चोला पहनना पड़ा था। नानक जैसा सरल नाम प्राकृत श्रीर श्राप्त्रंश के माध्यम से मूल संस्कृत ज्ञानदत्त से बना है। ज्ञान, प्रा॰ खाख, हिन्दी नान + क ये इस विकास के तीन चरण हैं। इसी प्रकार मुग्ध से मूधा स्निग्ध से नीधा, विपुलचन्द्र से वूलचन्द्र स्रादि नाम हैं। ठेठ गॅवारू नामों का भी श्रपना इतिहास होता है। छीतर फिक्कू, पवारू नामों के पीछे भी पुराने विश्वासों का रहस्य छिपा है जो भाषा-शास्त्र ऋौर जन-विश्वासों की सहायता से समभा जा सकता है। मनुष्य नामों की तरह जनपदीय जीवन का दूसरा विस्तृत विषय स्थान नाम है। प्रत्येक गाँव, खेड़े, नगले के नाम के पीछे भाषा-शास्त्र से मिश्रित सामाजिक इतिहास का कोई-न-कोई हेत है। न्यग्रोध ग्राम से निगोहा, प्लच्न गाँव से पिलखवा. गंवकुलिका से गधौली,सिद्धकुलिका या सिद्धपछी से सिधौली,मिहिरकुलिका या मिहिरपछी से मैहरौली, ब्रादि नाम वनते हैं। गाँवों मे तो प्रत्येक खेत तक के नाम मिलते हैं. जिनके साथ स्थानीय इतिहास पिरोया रहता है। शीव्र ही समय आयेगा जब हम स्थान नाम परिषदों का संगठन करके इन नामां की जाच पड़नाल करने लगेंगे। दूसरे देशों में इस प्रकार की छानवीन करनेवाली परिषदों के बड़े-बड़े संगठन हैं और उन्होंने ग्रध्ययन ग्रांर प्रकारान वा बहुत कुछ काम किया भी है।

जनपदीय ग्रध्ययन की जो ग्रांख है उसकी क्योंति भाषा-शास्त्र की सहायता से कई गुना बढ जाती है। भाषा-शास्त्र में छिच रखने वाले व्यक्ति के लिये तो जनपदीय ग्रध्ययन कल्पवृत्त के समान समभाना चाहिए। किसान के जीवन की जो विस्तृत शब्दावली है उसमें वैदिक काल से लेकर ग्रनेक शताब्दियों के शब्द संचित हैं। हम यदि चाहें तो प्राचीन काल की बहुत-सी ऐमी शब्दावली का उद्धार कर सकते हैं जिसका साहित्य में उल्लेख नहीं हुन्ना। मानव श्रोतसूत्र में हिसया के लिये ग्रिसद शब्द प्रयुक्त हुन्ना है। उसीसे लोक में हिसया शब्द बना है। किनतु उसका साहित्यक प्रयोग वैदिक काल के उपरान्त किर देखने में

नहीं आया। वेवल हेमचन्द्र ने एक बार उसे देशी शब्द मानकर अपनी देशीनाममाला मे उद्भृत किया है। इसी प्रकार श्रीतसूत्रों में प्रयुक्त इगड़ शब्द का रूप लोक में इंडरी या इडुरी आज भी चालू है यद्यपि उसका साहित्यिक स्वरूप फिर देखने में नहीं आया। गेहूं की नाली, मूज या घास आदि से बटी हुई रस्सी के लिये पुराना वैदिक शब्द यून था जिसका रूपान्तर जून किसानों की भाषा में जीवित है। उससे निकला हुआ बर्तन माजने का जूना शब्द बहुत-सी जगह प्रचलित है।

इस प्रकार के न जाने कितने शब्द भरे हुए हैं। भाषा-शास्त्री के लिये जनपदीय बोलिया साज्ञात कामधेनु के समान हैं। दो हजार डेंट हजार वर्षों के बिछड़े हुए शब्द तो इन बोलियों में चलते-जाते हाथ लगते हैं। प्राकृत ऋौर ऋपभ्रंश भाषा के श्रनेक धात्वादेशों की धात्री जनपदों की बोलिया हैं। हिन्दी भाषा की शब्द निरुक्ति के लिये हमें जनपदीय बोलियों के कोषों का सर्वप्रथम निर्माण करना होगा। बोलियों में शब्दों के उच्चारण ऋौर रूप जाने बिना शब्द की व्युत्पत्ति का पूरा पेटा नहीं भरा जा सकता। बोलियों की छानबीन होने के उपरान्त कई लाभ होने की सम्भावना है। प्रथम तो इन कोषों में हमारे प्रादेशिक जीवन का पूरा ब्यौरा ऋग जाएगा। दूसरे, शब्द नामक ज्योति जोवन के ऋन्धेरे कोठों को प्रकाश से भर देगी। तीसरे, जनपदों के बहुमुखी जीवन के शब्दों को पाकर हमारी साहित्यिक वर्णना-शिक्त विस्तार को प्राप्त होगी।

हिन्दी भाषा में जनपदों के मंडार से लगभग ५० सहस्र नये शब्द ग्रा जायेंगे, श्रौर भौतिक वस्तुश्रों एव मनोभावों को व्यक्त करने के लिये जोगाजोग शब्दावली पाने का हमारा टोटा मिट जायगा। जनपदों के साथ मिलकर हमारी भाषा को श्रमेक धातुए, मुहावरे श्रौर कहावतों का श्रद्भुत मंडार प्राप्त होगा। कहावतें हमारी जातीय बुद्धिमत्ता के समुचित सूत्र हैं। शताब्दियों के निरीक्त् श्रौर श्रनुभव के बाद जीवन के विविध व्यवहारों में हम जिस संतुलित स्थित तक पहुचते हैं लोकोक्ति उसका सिच्प्त सत्यात्मक परिचय हमें देती है। साहित्य के अन्य चंत्र में सूत्रों की शैली को हमने पीछे छोड़ दिया, किन्तु लोकोक्तियों के सूत्र हमारे चिरसाथी रहें हैं और आगे भी रहेंगे। लोकोक्तियों के रूप में समस्त जाति की आत्मा एक बिन्ट् या कूट पर संचित होकर प्रकट हो जाती है। उदाहरण के लिये मां के प्रति जो हमारी सर्वमान्य पुरानी अद्धा है वह इस उक्ति में जो हमें बैसवाड़ा के एक गाँव में प्राप्त हुई कितने काव्यमय दग में आन्वक्त मिलती है:

स्वाति के बरसे, माँ के परसे तृप्ति होती है बुन्देलखरडी एक उक्ति है:

> श्चनकत्व विन पूत करेंगर से बुद्धी विन विटिया डेंगुर सी

प्रत्येक व्यक्ति में वृक्त ग्रीर समक्त के लिये जो हमारा प्राचीन श्रादर का भाव है, पंचतत्र-हितोपदेश ग्रादि नीति उपदेशों के द्वारा जिस नीति निपुण्ता की प्रशसा की गई है, जिस बुद्धमत्ता का होना ही सची शिक्ता है, स्त्री ग्रीर पुरुष दोनों के लिये जिसकी ग्रावश्यकता है, उस बुद्धि ग्रथवा ग्रक्त की प्रशसा में सारे जनपद की ग्रात्मा इस लोकोक्ति में बोल पड़ी है। भाषा-शास्त्र की दृष्टि से कटेंगर सस्कृति का 'काष्टार्गल' (वह डंडा जो किवाड़ों के पीछे ग्रटकाव के लिये लगाया जाता है) ग्रीर डेंगुर 'दंडागंल' (वह डंडा जो पशुत्रों को रोकने के लिये उनके गले से लटका दिया जाता है) के रूप हैं। प्रत्येक जनपदीय चेंत्र से कई-कई सहस्र कहावतें मिलने की सम्भावना है। उनका उचित प्रकाशन श्रीर सपादन हिन्दी साहित्य की श्रनमोल वस्तु होगी। यह भी नियम होना चाहिए कि जनपदीय शालाश्रों में पढ़ाई जाने वाली पोथियों में स्थानीय सैकड़ों कहावतों का प्रयोग किया जाय। दशम श्रेणी तक पहुँचते-पहुचते विद्यार्थी को ग्रपनी एक सहस्र लोकोक्तियों का ग्रर्थ सहित श्रच्छा ज्ञान करा देना चाहिए।

भारतवर्ष का जो कृषिप्रधान जीवन है उसकी शब्दावली प्राचीन समय में क्या थी, साहित्य में इसका लेखा नहीं बचा; किन्तु जनपदीय बोलियों के तुलनात्मक श्रध्ययन से हम उसे फिर प्राप्त कर सकते हैं। इससे प्राचीन भारतीय जीवन पर एक नया प्रकाश पडेगा। खेतों की जुताई, बुत्राई, कटाई ग्रीर मंड़नी से सम्बन्ध रखने वाले शब्दों को पंजाब से बंगाल तक श्रौर युक्तप्रान्त से गुजरात-महाराष्ट्र तक के जन-पदों से यदि हम एकत्र करें तो सस्कृतमूलक समान शब्दों का एक व्या-पक ताना-जाना बुना हुन्ना मिलेगा। कुछ शब्द श्रपनी-श्रपनी बोलियो में भिन्न भी होंगे किन्तु समान शब्दों के ब्राघार से हम प्राचीन शब्दा-वली तक पहुच सकॅंगे। खेत काटने वाले के लिये लावा (स॰ लावक), गन्ना काटने वाले के लिये कपटा (संस्कृत क्लृप्ता) ऐसे शब्द हैं जो हमे तुरन्त पुरानी परपर। तक पहुँचा देते हैं। ब्राज भी मेरठ के गाँव-गाँव मे वे चालू हैं। कुएँ की आन्दर (सं० अधि = चरण), छींटकार बीज बोने के लिये पवेड़ना धातु, (स ० प्रवेरिता), जवान बछिया के लिये स्रोसर, सं० उपसर्या (गर्मधारण के योग्य) स्त्रादि स्रनेक शब्द प्राचीन परम्परा के सूचक हैं। मध्यकाल के ब्रारम्भ मे जब मुसलमान यहाँ श्राए तो हमारे नागरिक जीवन में बहुत-से परदेशी शब्दों का चलन हो गया त्रौर त्रपने शब्द मर गए। किन्तु कृषि शब्दावली में त्रपना स्वराज्य बना रहा ऋौर कचहरी के शध्दों को छोड़कर जिनका केन्द्र शहरों में था शेष शब्दावली पुरानी ही चालू रही। इस सत्य को पहचान कर हम भाषा-शास्त्र की सहायता से त्रानेक जनपदीय शब्दो के साथ नया परिचय पा सकते हैं। त्रावश्यक शोध त्रौर व्याख्यानों के द्वारा इस कार्य को त्र्यागे बढाना होगा। कृषि के साथ ही भिन्न-भिन्न पेशेवर लोगों के शब्द हैं जिनका संग्रह श्रीर उद्धार करना चाहिए। दिल्ली के अञ्जमन तरिक्कए उद्दर्भा ग्रोर से इस प्रकार का कुछ मार्थ किया गया था और उस संस्था की स्रोर से पेशेवर लोगों की शब्दावली त्राठ भागों में फरहगे हस्तलाहात ए पेशेवरान छुप चुकी हैं,

किन्तु यह काम उससे बहुत बड़ा है और इसमें सीखे हुए भाषा-शास्त्र से परिचित कार्यकर्ताओं की सहायता की आवश्यकता है। अकेले रगरेज की शब्दावली से विविध रग और इलकी चटकीली रंगतों के लिये लगभग दो सौ शब्द इस प्राप्त कर सकते हैं।

किन्त जनपदीय ग्रध्ययन के लिये शब्दों से भी श्रिधिक महत्त्वपूर्ण जनपदीय मनोभावं। से परिचय प्राप्त करना है। जनपदीय मानव के हृदय में सुख-दुख, प्रेम ऋौर घुणा, ऋानन्द ऋं।र विरक्ति, उल्लास ऋौर सस्ती. लोभ स्रोर उदारता स्रादि मन के स्रनेक गुण-स्रवगुणों से प्रेरित होकर विचारने ह्यौर कर्म करने की जो प्रवृत्ति है उसका स्पष्ट दर्शन किस साहित्य में हमे मिलता है १ जनपदीय मनोभावा का दर्पण साहित्य तो श्रभी बनने के लिए शेष है। ग्रामवासिनी भारत माता का पुष्कल परिचय प्राप्त करना हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक बड़ी स्रावश्यकता है। राष्ट्रीय चरित्र ऋौर प्रकृति या स्वभाव के ज्ञान के लिये हमें इस प्रकार के जनपदीय साहित्य को नितान्त आवश्यकता है। इस दृष्टि से जन-पदीय जीवन का चित्र उतारने वाले जितने भी परिचय प्रन्य या उप-न्यास लिखे जायँ स्वागत के योग्य हैं। बड़े विषयों पर लिखना अपेक्षाकत सरल है. किन्तु उस लेखक का कार्य कठिन है जो अपने आपको जन-पदीय सीमा के भीतर रखकर लिखता है ऋौर जो बाहरी छाया से जनपदीय जीवन के चित्र को विकृत या लुप्त नहीं होने देता। इस प्रकार का साहित्य अन्ततोगत्वा पृथ्वी के साथ हमारे सम्बन्ध और श्रास्था का परिचायक साहित्य होगा।

जनपदीय अध्ययन का चंत्र अत्यन्त विस्तृत और गहरा है उसमें अगरिमित रस और नवीन प्रकाश भी है। जीवन के लिये उसकी उप-योगिता भी कम नहीं है। उस अध्ययन के सफल होने के लिये सचे हुए ज्ञान और समभ्रदारों की भी आवश्यकता है। मानसिक सहानुभूति और शारीरिक अम के बिना यह कार्य पनप नहीं सकता। जनपदीय अध्ययन की आँख लोक का वह खुला हुआ नेत्र है जिसमें सारे आर्थ दिखाई पडते हैं। ज्यां-ज्यों इस नेत्र मे देखने की शिक बढ़ती हैं त्यों-त्यों मृतत्य में छिपे हुए रत्न ग्रौर कोपो की भाँति जनपदीय जीवन के नये-नये भड़ार हमारे दृष्टिपय में ग्राते-जाते हैं। जनपदीय चक्षुष्मत्ता-साहित्यिक का हो नहीं प्रत्येक मनुष्य का भूवण है। उसकी वृद्धि जीवन की ग्रावश्यकता के साथ जुड़ी है। ग्रशोक के शब्दों में जानपद जन का दर्शन हमारी जनपदीय ग्रांख की सच्ची सफलता है।

#### : 4:

#### जानपद जन

प्रियदर्शी महाराज अशोक ने गाँवों की भारतीय जनता के लिये जिस राव्द का प्रयोग किया या वह सम्मानित शब्द है 'जानपद जन'। अशोक के लेखों का पारायण करते हुए हमें वहुमूल्य शब्द का परिचय मिलता है। सात लाख गाँवों में बसने वाली जनता को हम इस पवित्र नाम से संबोधित कर सकते हैं। इस समय इस प्रकार के उच्चाशय से भरे हुए एक सरल नाम की सर्वत्र आवश्यकता है। एक श्रोर साहित्यक जीवन में साहित्यसेवी विद्वान् जनपद कल्याणीय योजनाओं पर विचार करने में लगे हैं एव सामाजिक जीवन में नगर की परिधि से बिरे हुए नागरिक जन विशाल लोक के स्वस्थ और स्वच्छन्द वातावरण में खुल कर श्वास लेने के लिये आकुल हैं, दूसरी श्रोर राजनैतिक जीवन में भी ग्रामवासी जन समुदाय की श्रोर सबका ध्यान श्राहृष्ट हुआ है। चिरकाल से भूले हुए जानपद जन की स्नृति सबको पुनः प्राप्त हो रही है और जानपद जन को पुनः श्राने उच्च श्रासन पर प्रतिष्ठित करने की श्रमिलाधा सब जगह एक-सी दिखाई पड़ती है। प्रत्येक चें त्र में उटने वाले नवीन श्रान्दोलनों की यह एक सर्वत्रच्यापी विशेषता है।

ऐसे समय भारत के प्रिय सम्राट् महाराज अशोक के हृदय से निकले हुए जनता के इस प्रिय नाम 'जानपद जन' का हमें हार्दिक स्वागत करना चाहिए। अशोक के हृदय में देश की प्राराभृत शत सहस्र जनता के लिये अगाघ प्रीति थी। उसके साथ साह्यात् सम्पर्क प्राप्त करने के लिये उन्होंने कई नए उपायों का अवलम्बन किया। अभी उनको सिंहासन पर बैटें दस ही वर्ष हुए थे कि पहले राजाओं की विहार-यात्राओं को रह करके लोकजीवन से स्वयं परिचित होने के लिये उन्होंने एक नए प्रकार के दौरे का विधान किया जिसका नाम धर्मयात्रा रखा गया। इसका उह श्य स्पष्ट और निश्चित था।

'जान पदसा च जनसा दसने धमंनुसिंध च धम पितपुड़ा च' (ध्रष्टम शिजातेख)

श्राज भी चकराता तहसील में यमुना श्रीर तमसों के संगम पर स्थित कालसी गाँव में हिमालय के एक शिलाखड पर ये शब्द खुदे हुए हैं। धर्म के लिये होने वाले इन दौरों का उद्देश्य था—

१--जानपद जन का दर्शन,

२-- उनको धर्म को शिला, श्रौर

३-- उनके साथ धर्मविषयक वार्ता करना ।

पृथ्वी को श्रलकृत करने वाले वैभवशाली सम्राट् के ये सरलता से भरे हुए उद्गार हैं। जहा पह ने राजाश्रां को देखने के लिये प्रजा को श्राना पड़ता था, वहा अब स्वय सम्राट् उनके वोच जाकर उनसे मेल-जोल वढाना चाहते हैं। जानपर जन का दशन सम्राट् प्राप्त करे, यह भावना कितनी उदार, शुद्ध श्रोर उच्च है। इसोलिए एच० जो० वेल्स सरीखे ऐतिहासिकों का कहना है कि श्रशों के हृद्य से तुलना करने के लिये संसार का श्रांर कोई सम्राट् सामने नहीं श्राता। जानपद जन के सम्पर्क में श्राकर सम्राट् उनके नैतिक श्रांर श्राध्यात्मिक जीवन को ऊँचा उठाना चाहते हैं, यही उस समय की वास्तविक लोकशिचा थी। धार्मिक पच की श्रोर ध्यान देते हुए भी जनता के लोकिक कल्याण की बात को श्रशों के निहीं मुलाया। प्रथम तो उन्होंने जनता का सान्निध्य प्राप्त करने के लिये जनता की सीधी-सादी ठेठ भाषा का सहारा लिया। राजकाज में भाषा सबधी यह परिवर्तन श्रशोंक की श्रपनी विलच्ण स्क

के धर्म-स्तम्भों पर जनता की ठेठ भाषा स्थान पाने के योग्य समभी जाएगी। तुष्ट की जगह 'त्ठ' ब्राह्मण की जगह 'बंभन' श्रोर पें त्र के लिये 'पोता' ये इस ठेठ बोली के उदाहरण हैं। जानपद जन का परिचय पाने के लिये जानपदी भाषा का उचित श्रादर श्रत्यन्त श्रावश्यक है। जानपद जनके प्रति श्रद्धा होने के लिये जानपदी बोली के प्रति श्रद्धा पहले होनी चाहिए।

श्रशोक ने लोकस्थिति सुधारने का दूसरा उपाय यह किया था कि एक विशेष पद के राजकीय पुरुष निमुक्त किए जिनका कार्य केवल जान-पद जन के हित-सुल की चिंता करना था। उनको लेख में राजुक कहा गया है। ये लोग इतने विश्वसनीय, नीति-धर्म के पक्के, श्राचार में सु-परीचित श्रार धर्मनिष्ठ थे कि श्रशोक ने स्वय लिखा है, "जैसे कोई व्यक्ति सुपरिचित धात्री के हाथ में श्रपनी सतान को सौंप कर निश्चिन्त हो जाता है वैसे ही मैं जनपदीय हित-सुल के लिये राजुकों को नियुक्त करके निश्चिन्त हुआ हूं।"—"हेव मम लाजूक कट जानपदस हित सुलाए।" "जानपद जन के हित-सुल के लिये"—सम्राट् के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं।

'ये लोग बिना किसी भय के, उत्साह के साथ मन लगाकर अपना कर्तव्य करें, इसिलिये मैंने इन हाथ में न्याय के साथ व्यवहार करने और दड देने के अधिकार सौंप दिए हैं।' जानपद जन के लिये न्याय की प्राप्ति उनके अपने चें त्र में ही सुलभ कर देना सम्राट्का एक बड़ा वर-दान था।

इस प्रकार प्रियदर्शी श्रशोक ने जानपद जन को शासन के केन्द्र में प्रतिष्ठित करके एक नवीन श्रादर्श की स्थापना की । जानपद जन के प्रति उनकी जो कल्याणमयी भावना थी उसीसे जनता को पुकारने वाले इस सरल सुन्दर श्रीर प्रिय नाम का जन्म हुआ।

प्राचीन भारत में जानपद जन का जो सरल स्रोर सुखमय जीवन

था, उसका प्रदर्शन करने वाले तीन चित्र यहा प्रकाशित किये जा रहे

चित्र १—वनी का यह हश्य ग्रान्ध्र देश के कृष्णा जिले के शिंग-वरं स्थान से प्राप्त विक्रम की चौथी शताब्दी पूर्व की ग्राहत मुद्रा से लिया गया है। चादी के कार्षापण पर ग्राहत इस रूप (सिबल) में खेत की बोवाई का हश्य है। पोढें ग्रांर वडे हल की सहायता से दो बैल खेत जोतते हुए दिखाए गए हैं।

चित्र २—यह चित्र भी शिंगवरं के एक चादी के कार्षांगण से लिया गया है। इसमें खिलहान में श्रनाज की मॅड्नी का दृश्य है। बीच में एक छायादार वृत्त है। दोनों श्रोर चार-चार वैल पयर (सस्कृत, प्रकर) या चकही के ऊपर घूमते हुए दॉय चला रहे हैं। इसीके बाद भूसो श्रोर श्रन श्रलग हो जाते हैं। श्रन्न का ढेर रास (स० राशि) कहलाने लगता है। राशि किसान के परिश्रम का मूर्तिमान रूप है, मानों चे त्र-लद्मी का जगमग दर्शन रास के रूप में किसान को मिलता है।

चित्र ३ —यह चित्र गोरखपुर से १४ मील दिल्ला में स्थित सोहगेश स्थान से प्राप्त ताम्रपट से लिया गया है। इसमें दो कोष्ठागार या अन्न के बृहत् मंडार दिखाए गए हैं। अन्न की राशि खेत से उठ कर कोठारों में भरी जाती थी। ये दो राजकीय कोठार हैं। ताम्रपट में लिखा है कि दुर्मिल्ल निवारण के लिये राज्य की ओर से ये कोठार सदा अन्न से भरपूर रखे जाते थे। लेख मीर्यकालीन (विक्रम से लगभग चौथी शताब्दी पूर्व) का माना गया है। इसमें आवस्ती के महामात्यों को आज्ञा दी गई हैं कि अकाल के समय इन अन्न-भड़ारों को प्रजा में वितरण के लिये खोल दिया जाए। राज्य की ओर से प्रजाओं के भरण-पोषण के लिये जो दूरदर्शिता बरती जाती थी, आवस्ती के ये कोष्ठागार उसके चिरजीवी हष्टान्त हैं।

महास्थान (बोगरा जिला, पूर्वी बगाल) में मिले हुए एक-दूसरे ग्रमितेख मे, जो विक्रम पूर्व लगमग चौथो शताब्दी का है, दुर्मिच के समय ऐसे ही कोष्ठागारों के खोले जाने का उल्लेख है। लिखा है—
पुड़ नगर के महामात्य इस आज्ञा का पालन कराएगे। सबगीयों के उपभोग के लिये धान दिया गया है। इस दैवी विपत्ति (दैवात्ययिक) के
समय नगर पर जो घोर अन्न-सकट आया है, उससे पार उतरना
चाहिए। जब सुभिन्न होगा तब कोष्ठागार फिर धान से और कोष गंडक
मुद्राओं से भर दिए जाएगे। (एपिग्राफिया इडिका २१। ८५)।

## : ६:

# जनपदों का साहित्यिक संगठन

जनपदी बोलियों का कार्य हिन्दी-भाषा का ही कार्य है, वह व्यापक साहित्य अभ्युत्थान का एक अभिन्न अंग है। हिंदी की पूर्ण अभिवृद्धि के लिये जनपदों की भाषाओं से प्रचुर सामग्री प्राप्त करने का कार्य साहित्य-सेवा का एक आवश्यक अग समभा जाना चाहिए। इसी भाव से कार्यकर्ता इस काम में लगें तो भाषा और राष्ट्र दोनों का हित हो सकता है।

मुक्ते तो जनपदों की भाषात्रों का कार्य एकदम देवकार्य जैसा पवित्र ह्राँर उच्चाशय से भरा हुन्ना प्रतीत होता है। यह उठते हुए राष्ट्र की द्रात्मा को पहचानने जैसा उदार कार्य है, क्योंकि इसके द्वारा हम कोटि-कोटि जन समुदाय की मूल साहित्यिक प्रेरणात्रों के साथ सान्निध्य प्राप्त करने चलते हैं। साहित्य का जो नगरों में पालापोसा गया रूप है, जिसे हम भगवान चरक की नाषा म 'कुटी प्रावेशिक' कह सकते हैं, उसके दायरे से बाहर निकल कर जनपदों को स्वच्छन्द वायु क्राँर सूर्य की धूप में पनपने वाने साहित्य के 'वातातिपक' स्वरूप की परख करने में हम जितने त्राप्रसर होगे, उतने ही जनता क्राँर साहित्यकारों के तथा लोक जीवन क्राँर साहित्य के बीच पड़ी हुई गहरी खाई को पाटकर उसपर एक सर्वजन सुलभ सेतु बाधने में हम सफल हो सकेंगे।

भारतीय जनता का ऋधिकाश भाग देहातों में हैं। उसकी भावना की क्रीडास्थ जी ये देहात ही हैं। इन्हींका साहित्यिक नाम जनपद है। में तो यहा तक कहूँगा कि जनपदों की संस्कृति का श्रध्ययन हमारे राष्ट्र की मूल ग्राध्यात्मिक परम्पराक्रो का ग्रध्ययन है, जिनके द्वारा हमारे जीवन की गगा का प्रवाह बाहरी कल्मषों से ग्रपनी रक्षा करता हुग्रा श्रागे बढता रहा है।

व्यास ग्रीर वाल्मीकि, कालिदास ग्रीर तुलसी, चरक ग्रीर पाशिनि इन सबका ऋध्ययन जनपदीय दृष्टिकोण से हमें फिर से प्रार्भ करना है। किसी समय इन महासाहित्यकारों की कृतिया जनपदों के जीवन मे बद्धमूल थीं। जिरा समय वेदव्यास ने द्रॉपदी की छवि का वर्णन करते हुए तीन वर्ष की श्वेत रंगवाली गौ को (सर्वश्वेतेव माहेपी वने जाता त्रिहायनी-विराट १७-१९) उपमान रूप मे कल्पित किया, जिस समय वाल्मीकि ने ऋराजक जनपद का गीत गाया, जिस समय कालिदास ने मक्खन लेकर उपस्थित हुए ग्रामनृद्धों से राजा का स्वागत कराया (हैयगवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान्) स्त्रीर जन पाणिनि ने स्रष्टा-ध्यायी में सैकडों छोटे-छोटे गावों ग्रीर वस्तिग्रों के नाम लिख ग्रीर उनके बहुमुखी व्यवहारों की चर्चा की, उस समय हमारे देश में ऋौर जनपद ज वन के बीच एक पारस्परिक सहानुभति का समभीता था। दुर्भाग्य से रस-प्रवाह के वे ततु दूर गए। हमारे साहित्य का चेत्र भी संकुचित हो गया श्रीर हम श्रपनी जनता के श्रधिकाश भाग के सामने परदेशी की भाति अजनवी बन बैसे । अगल नवचेतना के फ्युनहरे ने राष्ट्रीय कल्पवृत्त् को भक्तभोर कर पुराने विचाररूपी पत्तों को धराशायी कर दिया है। सर्वत्र नए विचार, नए मनोभाव श्रीर नई सहानुभृति के पल्लव फूट रहे हैं। गाव और नगर दोनो एक ही साधारण जीवन की परिधि में सहज ततुत्रों से एक-दूसरे के साथ गु थकर फिर एक ज्ञान की भूभि से श्रपना पोषण प्राप्त करने के लिये एक दूसरे की ख्रोर बढ रहे हैं यही बर्तमान साहित्यिक प्रगति की सबसे अधिक स्पृह्णीय विशेषता श्रीर त्राशा है। इम गावों के गीतों में काव्य-सुधा का पान करने लगे हैं, जनपदों की बोलिया हमारे लिये वैज्ञानिक ग्रध्ययन की

सामग्री का उपहार लिए खड़ी हैं। कहीं लुधियानी के उच्चारणों का अध्ययन हो रहा है, कहीं हर मुकुट पर्वत पर बैठकर भाषा-विज्ञान के वेत्ता सिन्धु नद की उपत्यका के एक छोटे गाव की बोली का अध्ययन कर रहे हैं, कहीं दरद देश की प्राचीन पिशाचवर्गीय भाषा की छानबीन हो रही है, कहीं प्राचीन उपरिश्येन (हिंदूकुशः) पर्वत की तलहटी में वसने वाले छोटे-छोटे कबीलों की मु जानी और इश्काशमी बोलियों का व्याकरण बन रहा है। और यह सब कार्य कीन करा रहा है। वही राष्ट्रीय कल्पच्च के रोम रोम मे नवीन चेतना की अनुभूति इस कार्य जाल की मूलप्रेरक शक्ति है। इस कार्य का अधिकाश स्त्रपात और मार्यप्रदर्शन तो विदेशी विद्वानों के द्वारा हुआ है और हो रहा है। हम हिंदी के अनुचर तो अभी दहे सतर्क होकर फूँक-फूँक कर पैर रख रहे हैं।

प्रचंड शक्तिशालिनी हिंदी भाषा की विभूति का विशाल मंदिर जानपदी भाषात्रों को उजाड़ कर नहीं बन सकता वरन् इस पंचायतनी प्रासाद की हढ जगती में सभी भाषात्रों श्रीर बोलियों के सुगढ प्रस्तरों का स्वागत करना होगा। हम सोए पड़े थे, मगर श्रध्यवसायी दर्नर महो-दय नेपाली बोलों का निरुक्त कोष सम्पन्न कर चुके। हम श्रभी जंभाई लेकर श्राख मल रहे थे, उधर वे ही मनीषी जागरूक बनकर हिंदी-भाषा का उसकी बोलियों के श्राधार से एक विराट् निरुक्त कोष रचने में श्रहनिश दत्त हैं।

कार्य अनन्त है। हमारे कार्यकर्ता गिनती के हैं। उनके साधन भी पिरिमित हैं। वैज्ञानिक पद्घति से कार्य करने की कला भी हममें से बहुतों को सीखनी है। फिर पारस्परिक स्पर्धा का अवसर ही कहा रहता है र जानपदी बोलियों का कार्य हिंदी का अपना ही कार्य है। उनके विकास और बृद्धि के मुहूर्त्त में हिंदी के अपृत्विकों को स्वस्त्ययन मंत्रों का पाठ ही करना चाहिए। जो लोग जनपदों को अपना कार्य-चें त्र बना रहे हैं वे भी हिंदी के वैसे ही अनन्य भक्त हैं श्रीर हमारा विश्वास है कि

उनका यह कार्य हिंदी के विशाल कोष को श्रौर भी श्रिधिक समृद्ध बनाने के लिये ही है। जनपदों के कार्यकर्ताश्रों के लिये कार्यक्रम की रूपरेखा श्रन्यत्र दो जा रही है। तदनुसार प्रत्येक चेत्र में कार्यपद्धित का ढाचा बनाया जाना चाहिए।

# जनपदीय कार्यक्रम

हिन्दी साहित्य के सम्पूर्ण विकास के लिये ग्राम ग्रीर जनपदों की भाषा ग्रीर संस्कृति का ग्रध्ययन ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। खड़ी बोली इस समय हम सबकी साहित्यिक भाषा ग्रीर राष्ट्र-भाषा है। हमारी वर्तमान ग्रीर भावी संस्कृति का प्रकाशन इसी भाषा के द्वारा हो सकता है। विश्व का जितना ज्ञान-विज्ञान है, उसको खड़ी बोली के माध्यम से ही हिन्दी-साहित्य-सेवी ग्रयनी जनता के लिये सुलभ रूप में प्रस्तुत कर सकता है। संसार के ग्रन्य साहित्यों से जो ग्रन्थ हमे ग्रानुवाद-रूप में ग्रपनी भाषा में लाने हैं, उन्हें भी खड़ी बोली के द्वारा ही हम प्राप्त करेंगे। एक ग्रोर साहित्य के विकास ग्रीर विस्तार का ग्रन्तर्राष्ट्रीय पन्न है, जिसमें बाहर से ज्ञान-विज्ञान की धारात्रों का ग्रपने साहित्य न्ते न में हमें ग्रवतार कराना है। दूसरी ग्रीर हमारा ग्रपना समाज या विशाल लोक है। इस लोक का सर्वांगीण ग्रध्ययन हमारे साहित्यक ग्रम्युत्थान के लिये उतना ही ग्रावश्यक है।

देश की जनता का नव्वे प्रतिशत भाग ग्राम ग्रीर जनपदों में बसता है। उनकी संस्कृति देश की प्रधान संस्कृति है। हमारे राष्ट्र की समस्त परम्परात्रों को लेकर ग्राम-संस्कृति का निर्माण हुन्ना है। ग्रामों के समुदाय को ही प्राचीन परिभाषा में जनपद कहा गया है। वह भौमिक इकाई जिसमें बोली न्त्रीर जन-संस्कृति की दृष्टि से जनता में पारस्परिक साम्य न्त्रिषक है, जनपद कही गई है। महाभारत के भीष्म पर्व ( ग्रध्याय ६ ), मार्के- डेय पुराण और अन्य पुराणों में जनपदों की कई सृचिया पाई जाती हैं। उनमें से कितने ही छोटे छोटे जनपद आधुनिक जिले और कमिश्नरी के समान ही हैं। उनकी संख्या केषल भूगोल की एक सुविधा है। उसमें आपसी विग्रह या विमेद को स्थान नहीं है। जिस प्रकार विविध प्रान्तीय भेद होते हुए भी राष्ट्रीय दृष्टि सेहमारा देश और उस देश में वसने वाला जन समुदाय अखड है, उसी प्रकार प्रान्तों के अन्तर्गत विविध जनपदों में वसने वाली जनता भी एक ही संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना का अभिनन अंग है।

देश की यह मोलिक एकता जनपदीय श्रध्ययन के द्वारा श्रोर भी पृष्ट होती है। किस प्रकार एक ही महान् विस्तार के श्रन्तर्गत हमारा समाज युग-युगों से श्रपना शान्तिमय जीवन व्यतीत करता रहा है, किस प्रकार उसकी श्राध्यात्मक श्रोर मानसिक पेरणाश्रोंमें सर्वत्र एक जैसी मोलिक पदि ति है, किस प्रकार एक ही संस्कृत भाषा के श्राधार से दरदिस्तान की दरद् श्रोर उत्तर-पश्चिमी प्रान्त या प्राचीन गाधार की पश्तो भाषा से लेकर बंगाली गुजराती श्रोर महाराष्ट्री तक श्रनेक प्रान्तीय भाषाश्रों का निर्माण हुश्रा है, श्रोर किस प्रकार इन भाषाश्रों के चे त्र मे श्रगणित बोलिया परस्पर एक-दूसरे से श्रोर संस्कृत से गहरा संस्वन्ध रखती हैं— यह समस्त विषय प्रमुसंधान के द्वारा जब हमारे सम्मुख श्राता है, तब श्रपनी राष्ट्रीय एकता के प्रति हमारी श्रद्धा परिपक्व हो जाती है। श्रतएव राष्ट्रव्यापी ऐक्य का उद्धाटन करने के लिये जनपदों में बसने वाली जनता का श्रध्ययन श्रत्यन्त श्रावश्यक है। राष्ट्र-भाषा हिन्दी की जो सेवा करना चाहते हैं, उन के कंधों पर जनपदीय श्रध्ययन का भार श्रानिवार्यतः श्राजाता है।

जनपदीय श्रध्ययन की श्रावश्यकता का एक दूसरा प्रधान कारण श्रीर है। वही साहित्य लोक में चिरजीवन पा सकता है, जिसकी जड़ें दूर तक पृथ्वी में गई हों। जो साहित्य लोक की मूमि के साथ नहीं जुड़ा, वह मुरक्ता कर सख़ जाता है। भूमि-भूमि पर रहने चाले मनुष्य या जन, श्रीर उन मनुष्यों की या जन की सस्कृति—ये ही श्रध्ययन के तीन प्रधान विषय होते हैं। एक प्रकार से जितना भी साहित्य का विस्तार है वह इन तीन बड़े विभागों में समा जाता है। जनपदीय कार्यक्रम में ये तीन दृष्टिकोण ही प्रधान हैं। हम सबसे पहले ऋपनी मूमि का सर्वोगपूर्ण श्रध्ययन करना चाहते हैं। भृभि का जो स्थूल भौतिक रूप है, उसका पूरा ब्यौरा प्राप्त करना पहली त्रावश्यकता है । भूमि की मिट्टी, उसकी चटानें, भूगर्भ की दृष्टि से भूमि का निर्माण, उसपर बहने वाली बड़ी जलधाराए, उसको अपनी जगह स्थिर रखने वाले बड़े-बडे भूधर पहाड, श्रनेक प्रकार के वृत्त-वनस्यति, नाना भाति की श्रीषिधयाँ, पशु-पत्ती-इस प्रकार के त्रानगिन्त विषय हैं, जिनमें हमारे साहित्यिकों को रुचि होनी चाहिए। अर्वाचीन विज्ञान की आख लेकर पश्चिमी भाषओं के दत्त विद्वान् इन शास्त्रों के ऋध्ययन मे कहा-से-कहा निकल गए हैं। हिन्दी में भी वह युग स्रागया है जब हम स्रपनी भूमि के साथ घनिष्ठ परिचय प्राप्त करें ऋौर उसने माता की भॉति जितने पदार्थों को पाला-पोसा है, उन सवका कुशल प्रश्न उछाइ ऋीर उमग से पूछें। भारतीय पित्यों को प्रकृति ने जो रूप सौंदर्य दिया है, उनके पंखों पर जो वर्णों की समृद्धि या विविध रंगों की छठा है, उसको प्रकाश में लाने के लिये हमारे सुद्रग् के समस्त साधन भी क्या पर्याप्त समभे जाएंगे ? हमारे जिन पुष्पों से पर्वतों की द्रोणिया भरी हुई हैं, उनकी प्रशंसा के माहात्म्यज्ञान का भार हिंदी-साहित्य-सेवी के कघो पर नहीं तो और किस पर होगा १ अनेक वीर्यवती ऋौषिधयों ऋौर महान् हिमालय की वनस्पतियो तथा मैदानों के दुघार महावृत्तों का नवीन परिचय साहित्य का श्रिभिन्न श्रग समभा जाना चाहिए। चट्टानो की परतों को खोल-खोल कर भूमि के साथ त्रपने परिचय को बढ़ाना, यह भी नवीन दृष्टिकोग्ए का ऋग है । इस प्रकार एक बार जो नवीन चक्षण्मत्ता प्राप्त होगी, उससे साहित्य में नव सृष्टि की बाद आजाएगी।

मूमि के भौतिक रूप से ऊँचे उठ कर उस भूमि पर बसने वाले

जन को हम देखते हैं। जो मानव यहा श्रानन्त काल से रहते श्राए हैं, उनकी जातियों का परिचय, उनकी रहन-सहन, धर्म, रीति-रिवाज, ग्रत्य-गीत, उत्सव श्रीर मेलों का बारीकी से श्रध्ययन होना चाहिए। इस श्राख को लेकर जब हम श्रपने महादेश के सम्बन्ध में विचार गे तब हमें कितनी श्रपरिमित सामग्री से पाला पड़ेगा? उसे साहित्यिक रूप मे समेट कर प्रस्तुत करना एक बड़ा कार्य है। जीवन का एक-एक पच्च कितना विस्तृत है श्रीर कितनी रोचक सामग्री से भरा हुआ है। भारतीय ग्रत्य श्रीर गीत की जो पद्धित हिमालय से समुद्र तक फैली है, उसीके विषय में हम छानबीन करने लगे तो साहित्य श्रीर भाषा का भड़ार कितना श्रधिक भरा जा सकेगा! उत्सव श्रीर जातीय पर्व, मेले श्रीर विनोद, ये भी जातीय जीवन के साथ परिचय प्राप्त करने के साधन हैं। इनके विषय में भी हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए श्रीर उस ज्ञान का उपयोग श्राधुनिक जागरण के लिये सुलभ होना चाहिए।

जन की सम्यता श्रीर सस्कृति का श्रध्ययन तीसरा सबसे प्रधान कार्य है। जनता का इतिहास, उसका दर्शन, साहित्य श्रीर भाषा इनका सूद्म श्रध्ययन हिंदी साहित्य का श्रीमन्न श्र ग होना चाहिए। जनपदो में जो बोलिया हैं, उन्होंने निरतर खड़ी बोली को पोषित किया है। उनके शब्द-मंडार में से श्रनंत रत्न हिंदी भाषा के कोष को धनी बना सकते हैं। श्रनेक श्रद्भ त प्रत्यय श्रीर धातुएं प्रत्येक बोली में हैं। हर एक बोली का श्रपना-श्रपना धातुपाठ है। उसका सग्रह श्रीर भाषा-विज्ञान की दृष्टि से श्रध्ययन होना श्रावश्यक है। प्राचीन कुरु-जनपद के श्रन्तर्गत मेरठ के श्रासपास बोली जाने वाली बोली में ही डेट सहस्र धातुए हैं। उनमें से कितनी ही ऐसी हैं जो फिर से हिंदी भाषा के लिये उपयोगी हो सकती हैं। बहुत-सी (धातुश्रों का सम्बन्ध प्राकृत श्रीर श्रपभ्रंश की घातुश्रों से पाया जाएगा। कितनी ही घातुएं ऐसी हैं बो जनपद-विशेषों में ही सुरिच्चत रह गई हैं। पश्चिमी हिंदी में पवासना (स॰ पयस्यित) श्रीर पूर्वी में पन्हाना (प्रस्तुते) घातुएं हैं, जब कि दोनों ही सस्कृत के

घातुपाठ से संबंधित हैं। ग्रानेक प्रकार के उच्चारणों के भेद भी स्थानस्थान पर मिलेंगे। उनकी विशेषता ग्रों की पहचान, उनके स्वरों की परख
भ पा-शास्त्र का रोचक ग्रांग है। एक बार जनपदीय कार्य कम जब हम
ग्रारंभ करेंगे तब भाषा-सम्बन्धी सब प्रकार का ग्राध्ययन हमारे दृष्टिकोण
के ग्रान्तर्गत ग्राने लगेगा। प्रत्येक बोली का ग्रापना ग्रापना स्वतत्र कोष
हो हमको रचना होगा। टर्नर ने जिस प्रकार नेपाली भाषा का महाकोश बना कर हिंदी शब्दों के निर्वचन का मार्ग प्रशस्त किया है, ग्रियस्वन ने काश्मीरी का बड़ा कोष रचकर जो कार्य किया है, उसी प्रकार
का कार्य व्रजभाषा, ग्रावधी, भोजपुरी ग्रोर कीरवी भाषा के लिये हमें
ग्रावश्य ही करना चाहिए। तब हम ग्रापनी बोलियों की महत्ता, उनकी
गहराई ग्रोर विचित्रता को जान सकेंगे।

जनपदीय कार्यक्रम इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर उसकी पूर्ति के लिये एक प्रयत्न है। इसका न किसी से विरोध है श्रीर न इसमें किसी प्रकार की श्राशका है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल हिन्दी भाषा के भड़ार को भरना है। विविध जनपदों के साहित्यिक स्वतंत्र रूप से श्रापने पैरो पर खड़े होकर श्रापनी शक्ति के श्रानुसार इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

हिंदी जगत् की संस्थाएं नियमित ज्यवस्था के द्वारा भी इसकी पूर्ति का उद्योग कर सकती हैं श्रीर जो सामग्री इस प्रकार संचित हो उसका प्रकाशन कर सकती हैं। श्री रामनरेश त्रिपाठी के ग्रामगीत सग्रह का महान् सराहनीय कार्य त्रथवा श्री देवेन्द्र सत्यार्थी का लोकगीतों के सग्रह का महान् देशव्यापी कार्य जनपदीय कार्यक्रम के उदाहरण हैं। निःस्वार्थ सेवा-भाव श्रीर लगन से इन तपस्वी साहित्यिकों ने भाषा के भंडार को कितना ऊँ चा किया है श्रीर जनता के श्रपने ही जीवन के छिपे हुए सौंदर्थ के प्रति लोक को किस प्रकार फिर से जगा दिया है, यह केवल श्रानुभव करने की बात है।

वैसे तो कार्य अनत है, पर सुविधा के लिये पाच वर्ष की एक सरल

योजना के रूप में उसकी कल्पना यहा प्रस्तुत की जाती है। इसका नाम 'जनपद कल्याणी योजना' है। प्रत्येक न्यक्ति इसमें सुविधा के अनुसार परिवर्तन-परिवर्द्ध न कर सकता है। इसका उद्देश तो कार्य की दिशा का निर्देश कर देना है।

### जनपद कल्याणी योजना

वर्ष १—साहित्य, कविता, लोकगीत, कहानी आदि जनपदीय साहित्य के विविध अगों की खोज और संग्रह, वैज्ञानिक पद्धति से उनका संपादन और प्रकाशन।

वर्ष २—भाषा-विज्ञान की दृष्टि से जनपदीय भाषा का सागोपाग स्रध्ययन स्त्रर्थात् उच्चारण या ध्वनि-विज्ञान, शब्दकोष, प्रत्यय, धातु-पाठ, मुहावरे, कहावत स्त्रौर नाना प्रकार के पारिभाषिक शब्दों का सम्रह स्त्रौर स्त्रावश्यकतानुसार सचित्र सपादन।

वर्ष ३—स्थानीय मृगोल, स्थानों के नाम की व्युत्पत्ति ख्रौर उनका इतिहास, स्थानीय पुरातच्व, इतिहास ख्रौर शिल्प का अध्ययन।

वर्ष ४—पृथ्वी के भौतिक पदायों का समग्र परिचय प्राप्त करना श्र्यांत् वृत्त्, वनस्पति, मिर्द्धा, पत्थर, खनिज, पशु, पत्ती, धान्य, कृषि, उद्योग-धधों का श्रध्ययन।

वर्ष ५—जनपद के निवासी जनों का सम्पूर्ण परिचय अर्थात् मनुष्यों की जातिया, लोक का रहन-सहन, धर्म, विश्वास, रीति-रिवाज, तृत्य-गीत, आमोद-प्रमोद, पर्व, उत्सव, मेले, खान-पान, स्वभाव के गुण्-दोष, चरित्र की विशेषताएँ —हन सब की बारीक छाननीन और पूरी जानकारी प्राप्त करके प्रन्यरूप में प्रस्तुत करना।

यह पंचिवध योजना वर्षानुक्रम से पूरी की जा सकती है अयवा एक साय ही प्रत्येक चे त्र में कार्यकर्ताओं की इच्छानुसार प्रारंभ की जा सकती है, किंतु यह आवश्यक है कि वार्षिक कार्य का विवरण प्रकाशित होता रहे। प्रत्येक जनपद अपने च्रेत्र के साधनों को एकत्र करके 'मधुकर' 'ब्रजभारती' और 'बाधव' के ढग का पत्र प्रकाशित करें तो और अच्छा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार होनी चाहिए और कार्य के सपादन के लिये विविध समितियों का सगठन करना चाहिए। उदाहरणार्थ, कुछ समितियों के नाम ये हैं:—

- १—भाषा-सिमिति—जनपदीय भाषा का ऋष्ययन, वैज्ञानिक खोज ऋौर कोष का निर्माण । धातुपाठ ऋौर पारिभाषिक शब्दो का संग्रह इसीके अन्तर्गत होगा ।
- २—भूगोल या देशदर्शन समिति भूमि का आखो देखा भौगोलिक वर्णन तैयार करना, स्थानों के प्राचीन नामों की पहचान, निदयों के सागोपाग वर्णन तैयार करना।
- ३— पशु-पत्ती समिति अपने प्रदेश के सन्तों की पूरी जाच-पड़ताल करना इस समिति का कार्य होना चाहिए। इस विषय में लोगों की जानकारी से लाभ उठाना, नामों की सूची तैयार करना, अप्रेजी में प्रकाशित पुस्तकों से नामों का मेल मिलाना आदि विषयों को इसके अन्तर्गत लाना चाहिए।
- ४—वृद्ध-वनस्पति समिति—पेड़, पौधे, जड़ी-बूटी, फूल-फल-मूल सबका विस्तृत सग्रह तैयार करना।
- ४—ग्राम-गीत-समिति—लोकगीत, कथा-कहानी स्रादि के सग्रह का कार्य करना।
- ६—जन-विज्ञान समिति—विभिन्न जातियो श्रीर वर्णों में लोगों के श्राचार-विचार श्रीर रीति-रिवाजों का श्रध्ययन।
  - ७—इतिहास-पुरातत्त्व-सिमिति—प्राचीन इतिहास स्त्रीर पुरातत्त्व की सामग्री की छानबीन, उसका अध्ययन, संग्रह स्त्रीर प्रकाशन करना एवं पुरातत्त्व सम्बन्धी खुदाई का भी प्रवध करना।

८---खनिज पदार्थ श्रौर कृषि-उद्योग-समिति--जनता के कृषि-विज्ञान, उद्योग-धर्घो श्रीर खनिज पदार्थों का श्रध्ययन ।

इस प्रकार साहित्यिक दृष्टिकोण को प्रधानता देते हुए अपने लोक का रुचि के साथ एक सर्वोगपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करना इस योजना का उद्देश्य है।

#### : 2 9

# जनपदों की कहानियां

'मधुकर' (टीकमगढ) और 'व्रजमारती' (मधुरा) के द्वारा इधर कुछ सुन्दर जनपदीय कहानियाँ प्रकाश में आई हैं। जिस प्रकार प्रामगीतों का समह स्रोर प्रकाशन कमशः एक वैज्ञानिक पद्धति से चल निक्ला है वैसे ही लोक-कहानियों का भी सकलन और प्रकाशन ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए कि वह भाषा शास्त्र और कथा-साहित्य दोनो विषयों के विद्वानों के लिये उपयोगी स्रोर मान्य हो।

लोकगीतों के उदाहरण में कहानियों के सम्बन्ध में भी कार्य की दिशा का बहुत कुछ परिज्ञान हो सकता है। लोकगीतों के समान ही कहानियों ने भी जनपदों की गोद में सहस्रों वर्षों का वातातिपक जीवन व्यतीत किया है। वे दोनों साथ साथ फूले फले हैं। एक-सी खुली हवा ऋौर धूप ने दोनों के आनन्ददीयी रस को पृष्ट किया है। उनसे रस पानेवाले जनसमूह का प्रतिबिम्ब दोनों में विद्यमान है। कालचक्र का परिवर्तन दोनों पर अपना प्रभाव छोड़ता चलता है। अतएव लोकगीत और कहानी इन दोनों का ही जनपदीय स'स्कृति में विशिष्ट स्थान है। पुरवासियों के लिये महाकाव्य और गद्यकथाओं में जो आनन्द भरा हुआ। था उसीको जनपदों में लोकगीत और कथा कहानियों ने वितरित किया है।

जिस प्रकार इम प्रत्येक जनपद से सग्रह किए हुए ग्रामगीतों को राजस्थानी लोकगीत, वज के ग्रामगीत या श्रवध के ग्रामगीतों के नाम से पुकारते हैं, वैसे ही कहानियों का नामकरण भी विना किसी हिचिकिचाहट के जनपद के नाम से ही होना चाहिए। बुन्देलखएडी कहानियाँ, बज की कहानियाँ, श्रवध की कहानियाँ ये नाम यथायँ होने के साथ-साथ वैज्ञानिक भी हैं। प्रायः लोकगीत वर्ण्य वस्तु मे साहश्य रखते हुए भी श्रवण-श्रवण जनपदों में भाषा श्रीर रस परिपाक की दृष्टि से पृथक् सत्ता रखते हैं, फिर चाहे उनकी कथावस्तु एक ही क्यों न हो। एक ही कहानी ब्रज में मिलती है श्रीर बुन्देलखएड में भी। इससे उसके साथ बज श्रीर बुन्देलखएड दोनों में से किसी एक का भी सम्बन्ध शिथिल नहीं माना जा सकता है। वह तो भूमि की उपज है। पृथ्वी में उसकी जड़े पृष्ट हुई हैं श्रीर वहीं से उसने श्रपना जीवन-रस पाया है। इसिलये प्रत्येक जनपद को श्रपने-श्रपने यहाँ की प्रचित्त ठेठ कहानियों का संग्रह सत्य भाव से करना चाहिए। इस वैज्ञानिक कार्य में स्पर्धा का लेश भी नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि कहानी का संग्रह ठेठ जनपद के स्रोत से होना चाहिए, जिसमें नवीनता का संकर न होने पावे। यह सावधानी वैसी ही है, जैसी ग्रामगीतों के सग्रह में बरती जाती है। नई मिलावट से बचने के लिये संग्रहकर्ता अपना कार्य ठेठ देहात में जाकर कर सकते हैं और फिर कई कहनेवालों के मुँह से एक ही कहानी को सुनकर उसके पुरानेपन की परख वडी ज्यासानी से की जा सकती है। लिखते समय सुनानेवा ने का नाम-पता और जहाँ कहानी लिखी गई है, उस स्थान का पूरा पता अवश्य देना चाहिए। बड़े-बड़े जनपटों के भी भाषा की दृष्टि से कई हिस्से हो सकते हैं। इसलिये कहानी में कहाँ की वोली की रंगत है, यह बात भी गाँव का नाम व पता रहने से ज्यासानी से जानी जा सकती है। बोलियों की दृष्टि से सम्पूर्ण जनपद के कितने अवान्तर भाग हैं, इस बात का उचित अनुसन्धान प्रधान कार्य-कर्ताओं को करके प्रकाशित करना चाहिए। उटाहरण के लिये डा० ग्रियर्सन ने विदार में काम करते समय नाया की दृष्टि से वहाँ के तीन मोटे विभाग निर्धारित

## पृथिवी-पुत्र

क्रिर लिए थे, जैसे सीन श्रीर गंडक के बीच शाहाबाद, सारन श्रीर चम्पारन के जिले भीजपुरी का चें त्र, गंगा के दिच्च श्रीर सीन के पूर्व में पटना श्रीर गया के जिले मागधी का चें त्र श्रीर गंगा के उत्तर दरमंगा, भागलपुर पूर्णियां के जिले मैथिली का चें त्र। इस श्राधार की मानकर उन्होंने तीन चें त्रों से एक ही वस्तु के नामों के श्रलग-श्रलग रूपों का संग्रह किया था। भाषा-शास्त्र की दृष्टि से श्रपने-श्रपने जनपद का ऐसा स्पष्ट भूविभाग हर एक कार्यकर्त्ता को जान लेना चाहिए। तभी उनका कार्य स्थायी महत्त्व का होगा। कहानी सुनाने वाले का पूरा नाम पता लिखना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। कभी-कभी दूसरे कार्य-कर्त्ताश्रों को इससे श्रपने कार्य में सहायता मिल सकती है।

जनपद की कहानी को जनपद की बोली में लिखना ही वैज्ञानिक पद्धित है। जब हम खडी बोली में उसका कायाकल्प कर देते हैं तब मानो हम उस कहानो को उसके नैसिंगिक वातावरण से उखाड़ कर उसे शहर की जलवायु में रोपने का असफल प्रयत्न करते हैं। लोक के गीत जैसे वहीं की भाषा में अपने पूरे रूप में सजते हैं, वैसे ही कहानी भी अपनी जनमभूमि की बोली में पूरी तरह छजती है। वहीं उसका जीवन पनपता रहा है और आगे भी पनप सकता है। कार्यकर्ताओं को चाहिए कि कहानी को जैसा सुनें, ठीक-ठीक वैसे ही उच्चारण में उसको लिपि बद्ध करें। अपनी आर से उसमें भाषा का कुछ भी सस्कार न करें। उच्चारण और व्याकरण दोनों की हिए से जनपदीय कहानी में स्थानीय भाषा का पूरा अवतार होना चाहिए।

इस विषय में एक श्रादर्श कार्य का उल्लेख करना होगा। यह श्री डा श्रारल स्टाइन का काश्मीरी कहानियों का संग्रह है। पुस्तक में बारह काश्मीरी कहानिया हैं जो श्री स्टाइन ने हातिम नाम के एक काश्मीरी श्रनपढ़ ग्रामीण से सन् १८६६ में सुनकर लिखी थीं। हातिम की विलच्चण बुद्धि, स्मरण-शक्ति श्रीर उच्चारण की शुद्धता की स्टाइन साहत्र ने जो खोलकर प्रशंसा की है। इन्हीं कहानियों को उनके सहयोगी

### जनपदों की कहानियां

पं॰ गोविद कौल जी ने भी लिखा था, जिसका कुछ भाग कर में खो गया। चौदह वर्ष बाद जब कहानियों के संपादन का समय आया तब इसका पता लगा। हातिम तत्र भी जीवित था। सन् १६१० की शरद ऋतु में फिर उसी हर मुक्ट पर्वत की चोटी पर मोहमन्मर्ग के उसी स्यान में हातिम ने उन कहानियों का पारायण किया और स्टाइन साहव को उस पारायण में एक श्रद्धार का भी श्रन्तर नहीं मिला। ऐसी श्रद्ध त हातिम की याददाशत थी। श्राठ वर्ष बाद सन् १६१८ में फिर एकण्बार उसी पवित्र स्थान में बुड्ढे हातिम के ६२ वें वर्ष में स्टाइन साहब की उससे में ट हुई। तव उसने इस साहित्यिक यज्ञ में फिर ग्रापनी पवित्र श्राहति श्रर्पित की। रोचक व्यक्तिगत वृत्तात को श्रलग रख कर इस सग्रह को वैज्ञानिक लाभ के लिये हम सबको एक बार अवश्य देखना चाहिए। त्रारम्भ के २६ पृष्ठों में डा॰ स्टाइन का प्राक्कथन है जिसमें उन्होंने हातिम का स्त्रीर स्त्रपने मित्र गोंविद कौल का परिचय दिया है। फिर साठ पृष्ठो में सर जार्ज प्रियर्सन को मूमिका है जिसमे उन्होंने कहानियों का तुलनात्मक ऋष्ययन योरप ऋौर एशिया के कहानी-साहित्य से करते हुए समान श्रभिप्रायों (Motives) का विवेचन किया है। यह अँश बहुत ही काम का है और इससे मालूम होता है कि कहानियों के नाते-रिश्ते दूव के नाल की तरह विशाल भुलड़ों में फैले हुए पाए जाते हैं। इससे साधारण लोक कहानियों का विषय एक शास्त्र के रूप में प्रतिपादित हुन्ना है । हातिम एक साधारण खेतिहर या, पर कहानी कहना उसका पेशेवर धधा या। काश्मीर में ऐसे कथक्कड़ों को 'रावी' कहते हैं । हातिम के बारे में प्रियर्सन साहब का यह वाक्य हिन्दी-जगत् के कार्यकर्तात्रों को भी देहाती कहानी कहने वालों की मान-प्रतिष्ठा का **श्र**न्छा परिचय दे सकता है। वे लिखते हे:—

"All these materials were a first hand record of a collection of folklore taken straight from the mouth of one to whom they had been handed down with verbal accuracy from generation to generation of professional Rawis or reciters, and in addition, they found an invaluable example of a little known language." अर्थात् ''इन कहानियों में लोक साहित्य का वह टेठ रूप विद्यमान या जिसकी पुरत-दर-पुरत से पेशेवर 'रावी' लोगो ने बिना एक अद्धर के घटाए-वढाए रद्धा की थी। साथ ही एक जनपद की बोली का भी उनसे परिचय मिलता था।"

इससे यह प्रकट होता है कि सावधान कार्यकर्ताओं के किए हए कहानी-सग्रह न केवल लोक-साहित्य वरन् लोक की भाषा की जानकारी के भी एक अमूल्य साधन बनाए जा सकते हैं। इसी अन्य में विद्वान् सपादको ने इसका पर्याप्त परिचय दिया है। भूमिका के बाद बावन पृष्ठों में मूल काश्मीरी भाषा में कहानी श्रौर उसके सामने उतने ही पृष्ठों में प्रियर्सनकृत ऋग्रेज़ी ऋनुवाद है। उसके बाद लगभग डेट सौ पृष्ठों में पं॰ गोविन्द कौल लिखित इन्हीं कहानियों का मूल काश्मीरी रूप अप्रेजी अनुवाद के साथ है। फिर डेंट सौ पृष्ठों में कहानियों की भाषा का शब्दकोष है, जिसमें सपादक ने श्रपनी प्रगाद विद्वता का पूर्णरूप से परिचय दिया है। ब्रान्त के सौ पृष्ठों मे वर्ग्न-क्रम से शब्द-सूची है। इस प्रकार केवल दस-बारह ठेट जनपदीय कहानियों को स्राधार बनाकर परिश्रमी संपादको ने एक श्रात्यन्त प्रशासनीय ग्रन्थ प्रस्तुत किया है श्रीर इस दिशा में हमारे कार्यकर्तात्रों का मार्गप्रदर्शन किया है। यदि अपने-श्रपने जनपद को बोली के साथ इमारा प्रेम भी वैसा ही उत्कट हो, जैसा प्रियर्शन साहब ने काश्मीर के साथ व्यक्त किया है तो उस बोली के भाग्य ही जग जावें । उन्होंने आगे चलकर अपने अध्ययन की परा-काष्टा करते हुए कश्मीरी बोली का बृहत् कोष चार बड़ी जिल्दों मे सपादित किया जो कलकत्ते की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से प्रका-शित हुआ है।

लोक मे प्रचलित कहानियों का वैज्ञानिक महत्त्व बहुत श्रिधिक है। इमको शतै:-शतै ग्रनुभव ग्रीर ग्रध्ययन के द्वारा उसका परिचय बदाना चाहिए। ग्रभी तक जो क्हानिया प्रकाशित हुई हैं उसमें 'व्रज भारती' (वर्ष २ ग्रक १ कार्त्तिक १६३६ ) में प्रकाशित 'जैसी करनी वैसी भरमी' शीर्षक बन की एक ब्रामीण कहानी वहत ही सुन्दर श्रीर महत्त्व की मालूम हुई। कहानी वज-भाषा की बोली में लिखी गई है। जात होता है कि लेखिका श्रीमती स्नादर्शकमारी यशपाल ने जैसा देहात में सना, वैसा ही कहानी को लिपित्रद कर दिया है, परन्तु हमारे श्राश्चर्य की परम सीमा उस समय हुई जब हमने देखा कि नेक और बट नामक दो यारों की इस सीधी-सादी छोटी सी कहानी का मैं। लिक कयावस्तु वही है जो जैन कहानी 'भविस्यत्तकहा' श्रर्थात 'भविष्यदत्तकथा' का है जिसे 'पंचमी कहा' भी कहते हैं। इसके लेखक अपभ्रंश भाषा के किव धनपाल दसवीं शताब्दी के हैं। यह कहानी सन् १६१६ में डा॰ जैकोबी ने रोमनिलिपि में प्रकाशित की थी, पर पीछे सन् १६२३ में बड़ीदा से देवनागरी अन्तरों में प्रकाशित हुई। कहानी का पहला भाग इस प्रकार है—"एक सेंट ने टो विवाह किए। उसकी पहली और दूसरी पत्नी से एक एक पुत्र हुआ। वड़ा भाई साधु और छोटा टुष्ट स्वभाव का था। वे दोनों व्यापार के लिये चले। चलते-चलते एक द्वीप में पहुचे। वहा छोटा भाई बड़े को छोड़कर चल दिया। बड़े को हूँ दते-हूँ दते वहाँ एक सुन्दर नगर मिला श्रोर एक सुन्दर राजकुमारी मिली। उन्होंने परस्पर विवाह कर लिया । कुछ समय बाद बहुत साधन प्राप्त करके वे दोनों किनारे पर ग्राए कि कोई ग्राता-जाता जहाज मिल जाय। मयोग से छोटा भाई अपनी यात्रा में असफल होकर वहाँ आ निकला श्रीर उसने उन्हें नहान पर श्राने का निमन्त्रण दिया। राजकमारी नहाज पर चली गई, पर उसके पति के स्त्राने से पूर्व ही छोटे भाई ने नहान खाना कर दिया श्रीर घर लौटकर राजकुमारी से प्रेम श्रीर विवाह का प्रस्ताव किया । तव तक वड़ा भाई भी वापस ग्राया ग्रीर

श्रपने छोटे भाई भी कुटिलता की राजा से शिकायत की। राजा ने उस दुष्ट को उसके किए का दण्ड दिया श्रीर बड़े भाई को प्रसन्न होकर बहुत कुछ पुरस्कार दिया श्रीर उसे श्रपना उत्तराधिकारी बनाकर उसके साथ श्रपनी राजकुमारी का विवाह करने का वचन दिया।" इस मूल कथा को साहित्यिक ढंग से सम्भाल कर धनपाल ने श्रपना प्रन्थ लिखा है। जान पड़ता है यह मूल कथा किसी समय लोक में खूब प्रचलित थी। उसीका एक रूप बज में नेक बद की कहानी के रूप में रह गया है। सम्भव है कि श्रन्य जनपदों में भी इसके कथानक प्राप्त हो।

## लोकवार्चा शास्त्र

लोकवार्ता एक जीवित शास्त्र है। सहानुभूति के साथ उसका ऋष्ये-यन ऋपनी संस्कृति के भूले हुए पथों का उद्घाटन कर सकता है। लोक का जितना जीवन है उतना ही लोकवार्ता का विस्तार है। लोक में बसने वाला जन, जन की भूमि ऋौर भौतिक जीवन तथा तीसरे स्थान में उस जन की संस्कृति—इन तीन चे त्रों में लोक के पूरे जान का ऋन्तर्भाव होता है, और लोकवार्ता सम्बन्ध भी उन्हींके साथ है।

लोकवार्ता की सामग्री का सचय करने के लिये प्रत्येक गाव को एक खुली हुई पुस्तक समभाना चाहिए। सूमि के साथ सम्बन्धित ग्राम या जन-पद का प्रत्येक निवासी उस महान् पुस्तक का एक बहुमूल्य पृष्ठ है। हम जब चाहें सुविधानुसार श्रीर युक्तिपूर्वक श्रमृत के समान उपयोगी सामग्री दृह सकते हैं। लोक की पुस्तक के श्रमिट श्रकों को बॉचने श्रीर विधिपूर्वक श्रयाने की जिनके पास शक्ति है उन्हें इस ग्रन्थ से किसी काल श्रीर किसी श्रवस्था में भी निराशा न होगी।

जिस प्रकार पैरों के नीचे की पृथिवी का उत्पादन अनन्त है उसी प्रकार हमारे चारो ओर विध्तृत लोक का ना ज्ञान अपरिमित है। जानपद जन के रूप में लोक के किसी एक सदस्य का जब हम दर्शन करते हैं तो हमें सम-भ्रता चाहिए कि जीवन की अनेक बातें ऐसी हैं जिनमें हम उसे अपना गुरु बना सकते हैं। देहरादून के सुदूर अभ्यन्तर में स्थित लाखामंडल गाव के परमा बढई से जो सामग्री हमें प्राप्त हुई वह किसी भी प्रकाशित पुस्तक

से न मिल सकती थी। जौंसार बावर के उस छोटे गाँव के शिव मिदर के आँगन मे खड़े होकर हमारे मित्र पं० माधवस्वरूप जी वत्स (सुपिन्टेन्डेन्ट ऑफ आर्किओलाँजी, आगरा) जिस समय भोलीमाली जौंसारी स्त्रियों के मुख से दूबड़ी आठौं (भाद्रपद शुक्ल अष्टमी) के त्योहार और उस अवसर पर छामड़ा पेड़ की हालों से बनाए जाने वाले आदमकद दानव का, जिसे वहाँ 'छामड़िया दानों' कहते हैं, हाल सुनने लगे तो उन्हें आश्चर्यचिकत हो जाना पड़ा कि इस दूबड़ी की पूजा में मातृत्व-शिक्त की पूजा की वही परपरा पाई जाती है जो उन्हें हरणा की मूर्तियों में मिली थी। इसी जौसार प्रदेश की चिया-विया-प्रथा (विया = जेठेभाई के साथ स्त्री का विवाह, चिया = अपन्य छोटे भाइयों का उसके साथ पत्नीवत् व्यवहार) के विषय मे और अधिक जानने की किसे इच्छा या उत्सुकता न होगी १ ये और इन जैसे अनेक विषय लोकवार्त्ता के अन्तर्गत आते हैं, जिनका वैज्ञानिक पद्धित से संकलन और अध्ययन अपेत्वित है।

मानवी प्रथाएँ श्रीर मानवी सस्कार स्थान श्रीर काल भेद से श्रद्-भुत श्रीर विचित्र होते हैं। उनके मूल में जो मानवी भावना श्रतिनिहत रहती है उसका सहानुभूतिपूर्ण श्रध्ययन लोकवार्ता शास्त्र का सचा प्राण् है, जो इस शास्त्र को मिहमा श्रीर पिवत्रता प्रदान करता है श्रीर उसे निष्प्राण् होने से बचाता है। हमारा देश सब दृष्टियों से विशाल है। भौमिक विस्तार श्रीर जन-विस्तार का इसमें कोई श्रंव नहीं। श्रायों की उदात्त संस्कृति से लेकर कोल, भील, संथाल श्रादिक वन्य जातियों का यहाँ श्रपरिमित चेत्र है। यदि हमारे हृदय में सहानुभूति है श्रीर नेत्रों में प्रेम का दीपक है तो हम मानव की श्रियम श्रीर श्रादिम इन दोनों श्रवस्थाश्रों से बहुत कुछ कल्याणकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यही लोकवार्ता शास्त्र की उपयोगिता है।

#### : 20:

# राष्ट्रीय कल्पवृत्त

कल्पवृत्त भारतीय-गाथा-शास्त्र की सुन्दर कल्पना है। उसके नीचे खंडे होकर हम जो कुछ चाहते हैं पा लेते हैं। कल्पवृत्त के नीचे कल्पना का साम्राज्य रहता है। मनुष्य मननशील प्राची है। सोचना-विचारना ही मनुष्य की विशेषता है। मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा बन जाता है। उसने जो कुछ सोचा है, त्याज उसका जीवन उसीका फल है। यहि मनुष्य का सोचना या चिन्तन शिक्तशाली है तो उसका जीवन भी सवल त्यार सिक्य होगा। प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो उसका मन है वही उसके विचारों का, उसके सकल्पों का उत्पत्ति-त्थान है। मन ही विचारों की जन्म-भूमि है। मन ही हमारा कल्पवृत्त है। मन के द्वारा ही हमारो कल्पनात्रों का विकास होता है। सुन्दर, श्रेष्ठ, वीर्य सम्पन्न कल्पना का नाम सकल्प है। टुर्वल क्रीर बिना रीट के विचारों का नाम विकल्प है।

राष्ट्र का मन ही राष्ट्रीय कल्पवृत्त है। इस कल्पवृत्त के द्वारा ही राष्ट्र के भूत, वर्तमान और भविष्य मे एक्ता का स्त्र पिरोया रहता है। यह कल्प-वृत्त ग्रमर है। इसी लिये इसे देवों का वृत्त कहते हैं। ग्रमरएन ही देवत्व है। राष्ट्र का मन ही उसका ग्रमर स्वरूप है। राष्ट्र का भे तिक रून इस ग्रमर कल्मवृत्त के नीचे फूलता-फलना हुन्ना ग्रपनी एक्ता बनाये रखता है। गगा की ग्रन्तवेंटी में खड होकर जिस महामना ने समसे पह । राष्ट्र-निर्माण के बीज बोए, उसम

श्रीर उसके वंशजों में एकता कराने वाला यही कल्पवृत्त है। हम दोनों एक ही मनोमय राज्य की प्रजा है।

राष्ट्रीय मानस का कल्प वृद्ध न केवल ग्रमर है, बल्कि श्रनन्त भी है। उसकी इयत्ता को कोई सीमा नहीं है। किव ने ठीक ही कहा है:— सनोरथानामगतिर्न विद्यते।

( कुमार संभव )

ग्रर्थात् — "मन का रथ कहाँ नहीं जा सकता ? उसकी गति सब स्रोर है। उसका चीत्र स्रानन्त है।" भारत राष्ट्र का कल्प ब्रच्च कितना विस्तृत स्रोर गम्भीर है, यह स्रानुभव करने की बात है। वसिष्ठ, वाल्मीकि, व्यास, मनु, थाज्ञवल्क्य, चारणक्य, एक-एक नाम राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। इन प्रज्ञावान् ऋषियों ने ऋपने चिन्तन से राष्ट्रीय कल्प-वृद्ध का पोपण श्रोर संवद्धन किया। उनके विचारों के श्रमृत जल से राष्ट्र का मन नया अोज और नया बल पाकर खूब फूला-कला। उसकी जड़ें पाताल तक गहरी चली गई । राष्ट्र के चिन्तन में सहस्रों नर्ड शाखा प्रशाखाए फूटी। विचार ग्रौर कर्म के ग्रनेक भरनों ने श्रपने रस से राष्ट्रीय कल्प-वृद्ध को शताब्दि श्रौर सहस्राब्दियो तक निरन्तर सीचा। जिस प्रकार गगा अगेर सिन्धु की उपत्यकाए वड और पीपल जैसे ग्रनगिन्त महावृत्तों से भरी हुई हैं, जिनकी जड़ें गहरी हैं श्रीर जिनकी जटाएँ फिर पृथ्वी की ग्रोर ग्रपने पनपने के लिये नया श्राधार वना लेती हैं, उसी प्रकार हमारे राष्ट्र का यह पुरातन कल्प वृद्ध पूर्व से पश्चिम तक सर्वत्र फैला हुन्ना है। इसने न्नपनी छत्र-छाया में समस्त देश को अपना लिया है। इसके रस से पुष्ट होने वाले अगणित अकुर हमारी भूमि के विशाल इतिहास में सदा पनपते रहे हैं। ग्राज भी हम इस महावृत्त के नीचे खड़े हुए हैं। हमारा जातीय-जीवन इसकी छाया में विकसित हो रहा है!

राष्ट्र के जिस व्यक्ति का सम्बन्ध इस कल्प-वृत्त्त् से दूर जाता है, उसके लिये शोक है। राष्ट्र के विचार-दों त्र का जो ग्रंग अपने कल्प-

वृत्त से रस नहीं पाता वह मुरभा जाता है। राष्ट्रीय कल्प-वृत्त की जड़ें जब कमजोर पड़ जाती हैं तब राष्ट्र मरने लगता है। राष्ट्र की भाषा, राष्ट्र का साहित्य, राष्ट्र की प्रजा, यहाँ तक कि राष्ट्र की पशु-पित्त्यों की नस्लो में भी जीवन का प्रवाह ढीला पड़ जाता है।

राष्ट्रीय कल्प-वृत्त जब इस प्रकार जीवन के लिये व्याकुल हो तब महापुरुप वसन्त की तरह ग्राकर उसे नया जीवन देता है। यही सब देशों क्रीर सब युगों का नियम है। फागुन के महीने में शिशिर का मंत्र पाकर जब तेज फगुनहटा बहता है तब चारों श्रोर पतमाड़ दिखाई देता है। पर इसके बाट ही वसन्त एक मगल-सदेश लेकर खाता है। वसन्त का त्रागमन जीवन का प्रवाह है। वृक्त वनस्पति तो पहले से ही थे। वसन्त त्राकर पृथ्वो के साथ उनके सम्बन्ध को हरा-भरा बना देता है। वन-प्रकृति अपने पोपण के रसों को फिर उसी पृथ्वी मे से प्रहरा करने लगती है। महापुरुष भी राष्ट्रीय कल्प-वृक्त के लिये इसी प्रकार का कार्य करता है। उसके मत्र से राष्ट्र की कल्पना-शक्ति जाग उठती है, राष्ट्र का चिन्तन सशक्त बनने लगता है। सदियों से सोते हुए भाव उठकर खडे हो जाते हैं। महापुरूष अपनी शक्ति से इस वृत्त् को भक्तभोरता है जिससे उसके रोम-प्रतिरोम में चेतना का ऋनुभव होता है, उसमे सर्वत्र जीवन-रस की मॉग होने लगती है ऋौर उस रस के प्रवाह के जो मुरभाए हए स्रोत हैं, वे फिर से हरे-भरे हो जाते हैं ग्रें।र इस सबका फल क्या होता है ?

#### राष्ट्र का जन्म

तवो राष्ट्रं वलमोजरव जातम्। (ग्रथर्व)

उससे राष्ट्र का जन्म होता है। राष्ट्र के जन्म से वल प्राप्त होता है। शरीर, मन, श्रात्मा, सर्वत्र नये वल का अनुभव होता है; नये श्रात्म-विश्वास का उदय होता है। वल के संचार से श्रोज उत्पन्न होता है। श्रें तो अपने समुद्ति वल का अनुभव हो सके, यही श्रोज है।

( श्रथवं० पृथिवो सूक्त )

भूमि माता है श्रोर मैं उसका पुत्र हूं। जिनके हृद्य में माता की श्रद्धा नहीं वे राष्ट्र के श्रग नहीं बन सकते। 'पृथ्वी सूक्त' में कहा है कि यह भूमि पहले सागर के नीचे छिपी हुई थो। यह उनके लिये प्रकट हुई जो मातृमान् हैं, जिनको माता श्रोर पुत्र के सम्बन्ध का ज्ञान है। यदि वह सम्बन्ध हृदय में नहीं है तो पृथिवी वेवल मिट्टी का ढेला है। श्रतएव राष्ट्र की कल्पना पृथिवी श्रोर पृथिवी पुत्र के पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर है। मातृभ्मि श्रोर उसके पुत्र इन दोनों का समवाय राष्ट्र है। इनका जो मानसिक सम्बन्ध है उसीसे राष्ट्र का बहुमुखी विकास होता है। जिस समय जीवन में कर्म के उत्कर्षशाली स्वर गूँ जने लगते हैं, उस समय सब प्रजाएँ उसका श्रनुमोदन करती हुई पुकार उठती हैं:—

"एवा ह्येव। एवा ह्येव। एवा ह्यम्ने। एवा हि इन्द्र। एवा हि पूषन्। एवा हि देवा:।

ऐसा ही होगा, अवश्य ऐसा ही होगा। हे अगिन, ऐसा ही होगा। हे इन्द्र, ऐसा ही होगा। हे पूषा, ऐसा ही होगा और हे अन्य सब देवो, ऐसा ही होगा। हमारे कर्म की शिक्त से राष्ट्र के जीवन की परिधि उत्तरोत्तर विस्तार को प्राप्त होगी और हमारे हट संकल्पों से सिंचित यह महावृद्ध युग-युगान्त तक जीवन-लाभ करता रहेगा।

#### : ११:

#### राष्ट्र का स्वरूप

भूमि, भूमि पर वसने वाला जन ऋोर जन की सस्कृति, इन तीनो के सिम्मलन से राष्ट्र का स्वरूप वनता है ।

भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनन्त काल से है। उसके में।तिक रूप, सौन्दर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कतंव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूग के प्रति हम जितने अधिक जागत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अयों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मू ल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय-भावों का अकुर पल्लवित होगा। इसलिये पृथ्वी के भोतिक स्वरूप की आद्योपान्त जानकारी प्राप्त करना उसकी सुन्दरता, उपयोगिता औं महिमा को पहचानना आवश्यक धमें है।

इस कर्त व्य की पूर्ति सैकडों-हजारो प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्त का सम्बन्ध है, चाहे वह छोटी हो या वड़ी, उसकी सुशल-पश्न पृछ्ने के लिये हम कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सागोपाग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिये बहुत ही आनन्दप्रट कर्त्त व्य माना जाता है। गावो और नगरों में सैकड़ों केन्द्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है।

उदाहरण के लिये, पृथ्वी की उपजाक शक्ति को वढाने वाले मेघ जो प्रति वर्ष समय पर श्राकर श्रपने श्रमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे ऋध्ययन की परिधि के ऋन्तर्गत छाने चाहिए । उन मेघजलं। से परिवर्धित प्रत्येक तृरण-लता श्रीर वनस्पति का सूदम परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्त्त व्य है।

इस प्रकार जब चारो श्रोर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सेंकड़ों वर्षों से शूत्य श्रीर श्रन्धकार से भरे हुए जीवन के चे त्रों में नया उजाला दिखाई देगा।

घरती माता की कोख में जो अमूल्य निधिया भरी हैं जिनके कारण वह वसुन्धरा कहलाती है उससे कौन परिचित न होना चाहेगा १ लाखों-करोडों वर्षों से अनेक प्रकार की घातुओं के पृथ्वी के गर्भ में पोषण भिला है। दिन-रात बहने वाली निदयों ने पहाड़ों को पीस-पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वों की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिये इन सब की जाच-पड़ताल अत्यन्त आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले खड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यन्त सौन्दर्य का प्रतीक बन जाते हैं। नाना भाति के अनगढ नग विध्य की निदयों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं, उन चीलवटों को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुन्दरता फूट पडती है, वे अन-मोल हो जाते हैं। देश के नर-नारियों के रूप-मरडन और सौन्दर्य-प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा में कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है।

पृथ्वी श्रौर श्राकाश के श्रन्तराख में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों श्रोर फैले हुए गम्भीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशिया है, उन सबके प्रति चेतना श्रौर स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिएं। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जबतक नहीं फूटतीं तबतक हम सोए हुए के समान हैं।

विज्ञान श्रौर उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह श्रौर अध्यक

परिश्रम के द्वारा निस्य श्रागे बढाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल सनृद्धि श्रां र समग्र रूप-मएडन प्राप्त किया जा सकता है।

#### जन-

मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अग हैं।
पृथ्वी हो और मनुष्य न हों, तो राष्ट्र की कल्पना असम्भव है। पृथ्वी और
जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप सम्पादित होता है। जन के
कारण ही पृथ्वी मातृभूमि को सज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और
जन सच्चे अथों में पृथ्वी का पुत्र है—

माता मूमिः पुत्रोश्वहं पृथिन्याः । 'मूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं ।'

जन के हृदय में इस सूत्र का त्रानुभव ही राष्ट्रीयता की कुझी है। इसे भावना से राष्ट्र-निर्माण के त्राकुर उत्पन्न होते हैं।

यह भाव जब सराक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र-निर्माण के स्वर वायुमएडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ श्रपने सच्चे सम्बन्ध को प्राप्त करते हैं। जहा यह भाव नहीं है वहाँ जन श्रीर भूमि का सम्बन्ध श्रचेतन श्रीर जड़ बना रहता है। जिस समय-भी जन का हृदय भूमि के साथ माता श्रीर पुत्र के सम्बन्ध को पिक्चा-नता है उसी क्षण श्रानन्द श्रीर श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम-भावन मातृभूमि के लिये इस प्रकार प्रकट होता है—

> नमो मात्रे प्रथिव्ये । नमो मात्रे प्रथिव्ये माता प्रथ्वी को प्रणाम है । माता प्रथिव<sup>ं</sup> को प्रणास है ।

यह प्रणाम-भाव ही भूमि ऋौर जन का दृ क्ष्यन है। इसी दृद्ध भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन श्राश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रतिः मनुष्यों के कर्त क्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के सम्बन्ध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के चरदानों मे भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा-भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिये पुत्र का माता के प्रति प्रेम, पुत्र के अध्यापतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए।

माता ऋपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। उनमें ऊँच श्रौर नीच का भाव नहीं हैं । जो मातृभूमि के दृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधि-कार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है - नगर ऋौर जनपद, पुर ऋौर गाव, जगल ऋौर पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले स्रोर स्रनेक घमों के मानने वाले हैं, फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं श्रौर इस कारण उनका सौहार्द भाव श्रखड हैं । सभ्यता श्रीर रहन-सहन की दृष्टि से जन एक-दूसरे से त्रागे-पीछे हो सकते हैं, किन्तु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो सम्बन्ध है उसमें कोई भेद-भाव उत्पन्न नहीं हो सकता । पृथ्वी के विशाल प्रागण में सब जातियों के लिये समान द्धेत्र है । समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति श्रीर उन्नति करने का सबको एक जैसा ऋधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र ऋगगे नहीं बढ सकता । त्रातएव राष्ट्र के प्रत्येक त्राग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र वे शरीर के एक भाग में यदि श्रंधकार श्रोर निर्वलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने त्राश में त्रासमर्थ रहेगा । इस प्रकार समग्र राष्ट्र जाग-रण स्रोर प्रगति की एक जैसी उदार भावना से सञ्जालित होना चाहिए।

जन का प्रवाह श्रानन्त होता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ रा-ष्ट्रीय जन ने तादातम्य प्राप्त किया है। जबतक सूर्य की रिशमयां नित्य प्रातःकाल भुवन को श्रमृत से भर देती हैं तवतक राष्ट्रीय जन का जीवन भी श्रमर है। इतिहास के श्रनेक उतार-चढाव पार करने के बाद भी राष्ट्र-निवासी जन नई उठती लहरों से श्रागे बढने के लिये श्राज भी श्रजर-श्रमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है जिसमें कर्म श्रीर श्रम के द्वारा उत्थान के श्रनेक घाटों का निर्माण करना होता है।

#### संस्कृति

राष्ट्र का तीसरा ऋग जन की सस्कृति है। मनुष्यों ने युग-युगों में जिस सम्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास-प्रश्वास है। विना संस्कृति के जन की कल्पना कवन्धमात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। सस्कृति के विकास ऋौर ऋम्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि सम्भव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि ह्यौर जन के साथ-साथ जन की सस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। बदि भूमि ऋौर जन श्रपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समभ्रता चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौन्दर्भ और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौन्दर्य ऋौर यश ऋन्तर्निहित है। ज्ञान ऋौर कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संशा स स्कृति है। भूमि पर वसने वाले जन ने ज्ञान के चेंत्र में जो सोचा है और कर्म के चेंत्र में जो रचा है. दोनों के रूप में इमे राष्ट्रीय स स्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप मे प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी-अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी-अपनी भावना के अनुसार पृथक् पृथक् संस्कृतिया राष्ट्र में विक-सित होती हैं, परन्तु उन सबका मूल ब्राधार पारस्परिक सहिष्णुता ब्रौर र्यमन्वय पर निर्भर है।

जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृद्धं और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं; उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक-दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जलों के अनेक प्रवाह निद्यों के रूप में मिलकर समुद्र में एकरूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधिया राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वययुक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है।

साहित्य, कला, नृत्य, गीत, श्रामोद-प्रमोद श्रनेक रूपों मे राष्ट्रीय जन श्रपने-श्रपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। श्रात्मा का जो विश्व-व्यापी श्रानन्द भाव है वह इन विविध रूपों से साकार होता है। यद्यपि वाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लच्च्या श्रनेक दिखाई पड़ते हैं किन्तु श्रातरिक श्रानन्द की दृष्टि से उनमे एकसूचता है। जो व्यक्ति सहृदय है, वह प्रत्येक संस्कृति के श्रानंद-पच्च को स्वीकार करता है श्रोर उससे श्रानन्दित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिये स्वास्थ्यकर है।

गावों ऋौर जंगलों में स्वच्छन्द जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक-कथाऋों में संस्कृति का ऋभित भएडार भरा हुऋा है, जहाँ से ऋगनन्द की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय-काल में उन सबका स्वागत करने की ऋगवश्यकता है।

पूर्वजों ने चरित्र श्रीर धर्म-विज्ञान, साहित्य-कला श्रीर संस्कृति के चित्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गोरव के साथ धारण करते हैं श्रीर उसके तेज को श्रपने भावी जीवन में साचात् देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र-संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। जहां श्रतीत वर्तमान के लिये भारका नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ रखना नहीं चाहता वरन् श्रपने वरदान से पृष्ट करके उसे श्रागे बढाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं।

#### : १२:

## हिन्दी साहित्य का 'समग्र' रूप

साहित्यक दो त्र में कार्य-विभाजन की योजना सोच-विचार कर निश्चित करनी चाहिए। बीस करोड भाषाभाषियों के साहित्य का दो त्र कुछ संकुचित तो है नहीं, जो हम एक-दूसरे के कार्य के प्रति सशंक हो त्रीर विवाद में पडें। जैसे मातृभूमि के लिये त्र्यवंवेद के त्रमुषि ने पृथ्वी स्क में लिखा है कि यह पृथ्वो नाना धर्मों के त्रानुयायो, त्रानेक भाषात्रों के बोलने वाले, बहुत-से मनुष्यों को धारण करती है—

### 'जन बिभ्रती बहुधा विवाचस नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्',

वैसे ही हमारे साहित्यिक जगत् में भी 'विविधवाक् वाले' बहुत-से जनों के लिये पर्याप्त क्लेत्र है। साराश यह है कि इस पवित्र क्लेत्र में स्पर्धा के स्थान पर कार्य-विभाजनजनित सहकारिता श्रोर सहानुभूति का राज्य होना चाहिए।

जनपद कल्याणीय कार्य को हम ऊँचे श्रौर पिवत्र घरातल से करना चाहते हैं । हमारे इतिहास की जो धारा है उसका एक स्वाभाविक पिरणाम जनपदों के साथ सुपरिचित होना है । श्राने वाले युग की यह विशेषता होगी। लोकोद्धार के बहुमुखी कार्यों की हम इसे दार्शनिक विचार-भूमि कह सकते हैं।

जनपदों की सस्कृति श्रीर साहित्य के कार्य को हम राष्ट्र के 'समग्र' या गीता के 'कृत्स्न' रूप को पहचानने का कार्य कहते हैं। जनपद राष्ट्र का एक श्रंग हैं। उसके साथ सूदम परिचय हुए विना हमारी राष्ट्रीयता की जड़े श्राकाश वेल की तरह हवा में तैरती रहेंगी। जनपदों की सास्कृतिक-साहित्यिक भूमि सारे राष्ट्रीय साहित्य के लिये परम दुधार चेनु सिद्ध होगी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब राष्ट्र जनपदों के समूह से बना है तच जनपद की ऋवहेलना करके राष्ट्रीय कोच में भरने के लिये हम उपहार-सामग्री लाएंगे कहाँ से ?

कृष्ण ने 'कृत्सन' ज्ञान की जो परिभाषा बाधी है वह अन्तरशः हमारे कार्य पर लागू है। समग्र राष्ट्र-सम्बन्धी साहित्य व भाषा और संस्कृति की उन्नति, उसके स्वरूपकी विकितित अवाप्ति, यह ज्ञान है। एकता की अोर प्रगति ज्ञान है और विभिन्नता को समभ्यने का प्रयत्न विज्ञान है। 'एको हं बहु स्याम' यह बाह्यसुखी प्रवृत्ति विज्ञान से सम्बन्धित है। विविधता का निराकरण करते हुए 'एक मेवादितायम' के द्वारा में लिक अदितीय तक्व की खोज, यह 'ज्ञान' पन्त हैं। बहुतों में से एक और एक में बहुत को पहचान सकना ही पूरा पक्षा अनुभव कहा जाता है। जिस प्रकार यह महा सत्य मानवी जीवन में सञ्चा और खरा है उसी प्रकार साहित्य जगत् में भी इसकी सत्यता को अनुभव में लाना चाहिए।

# राष्ट्रभाषा हिन्दी और खड़ी बोली का पत्त

इस पत्त में साहित्य का समग्र राष्ट्र के साथ सम्बन्ध है। उस भगीरथ कार्य का स्वरूप निम्नलिखित समभाना चाहिए—

- १—समस्त सस्कृत साहित्य की पूरी छानचीन करके हिन्दी की खर्ड कोली में उसका अनुवाद और प्रकाशन ।
- २—निखिल पाली साहित्य, श्रद्धं मागधी श्रौर महाराष्ट्री प्राकृत जैन साहित्य, श्रपभंश साहित्य, संस्कृत, बौद्ध साहित्य का सं०१ व तरह हिंदी में समीन्ता-सम्पन्न श्रमुवाद श्रौर प्रकाशन।
- ३—तिन्त्रती कंजुर, तंजुर श्रीर चीनी त्रिपिटक जिसमे लगभ ५००० अन्य भारतीय धर्म श्रीर सस्द्रित सम्बन्धी हैं श्रीर मूल सर्वारि बादी, महारुधिक एवं सम्मितीय सम्प्रदायों के अन्य पृथक्-पृथक् स्

४—प्राचीन अवस्ता और पहलवी के प्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद ऋौर प्रकाशन । मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि इन प्रन्थों, में प्राचीन भारतवर्ष के भूगोल, इतिहास और जीवन की अपरिचित सामग्री विद्यमान है।

५— श्ररबी यात्रियों के भारत-सम्बन्धी यात्रा-ग्रन्थ फारसी में लिखे हुए सुलतानी श्रौर मुगलकालीन इतिहास श्रौर भूगोल ग्रन्थों का हिन्दी खडी बोली में श्रनुवाद श्रौर प्रकाशन। इब्न हौकल, श्रब्बुल फिदा, सुले-मान श्रादि यात्रियों ने भारतवर्ष का जैसा वर्णन किया है उसके साथ परिचित होने का जो हमारा जन्मसिद्ध श्रधिकार है उसके उपयोग के खिये हम खंडी बोली की ही शरण में जाएगे। श्रग्नेजी श्रौर फ्रंच भाषाश्रों में इनके संस्करण होचुके हैं, हिन्दी में भी निकलना श्राव-श्यक है।

६—पुर्तगाली, श्रोलदाजी, फासीसी श्रोर श्रग्नेजी यात्रियों के सैकड़ों यात्रा-विवरण १६ से १८ वीं सदी तक जिन्हें हक्लुयत सोसायटी ने छापा है श्रीर जिनमे हमारे राष्ट्रीय जीवन के एक बहुत ही गाढे समय का दिचत्रण है, खड़ी बोली के ही द्वारा हिंदी जनता को मिलने चाहिएँ।

७—विश्व में जो इस समय विज्ञान का महिमाशाली साहित्य दिन दूना रात चौगुना बद रहा है उसको पूरी तरह व्यक्त करने और अपने राष्ट्रकोष में समेटने का माध्यम खड़ी बोली ही हो सकती है। इस कार्य में एक षहस्र कार्यकर्त्ता भी हों तो थोड़े हैं। ग्रीक और लेटिन की सहायता से जैसे योरप ने अपने पारिभाषिक शब्दों की समस्या को इल कर लिया है उसी प्रकार हम भी सस्कृत की शक्ति से, जो ग्रीक और लेटिन से घातु-प्रत्ययों में कहीं अधिक समृद्ध है, हल कर सकते हैं। घातुओं से अनेक कृदन्त बनाने की जैसी सामर्थ्य सस्कृत में है वैसी किसी दूसरी भारतीय या योरोपीय वर्ग की भाषा में नहीं है। बुद्धिपूर्वक उसका उपयोग करने से पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्दों के निर्माण की समस्या बहुत आसान हो सकती है। —िहिंदी में जो नवीन साहित्य-सृष्टि होगी उसका माध्यम भी खड़ी बोली ही होगी । प्रान्तीय भाषाओं के बढ़ते हुए साहित्य का हिंदी भाषा में अनुवाद करने का कार्य भी खड़ी बोली के साहित्यसेवियों को करना होगा । ससार की अन्य भाषाओं में जो उचकोटि का साहित्य या काव्य अब तक बने हैं या आगे बनेंगे उन्हें भी हिन्दी भाषा में लाने का कार्य शेष है ।

ये सब कार्य खड़ी बोली के माध्यम से पूरे करने होंगे। इन्हें हम उस कोटि में रखते हैं जो एक वेन्द्र से किये जा सकते हैं। इन कार्यों के करने में न बहुत-से केन्द्रों में बहकने की श्रावश्यकता है श्रीर न जन-पदों की पगडडियों मे रास्ता भूल जाने की। यहा हमारे मित्र सब प्रकार की श्राशंकाश्रों से एकदम सुरक्तित रहकर हिंदी के गौरव की वृद्धि कर सकते हैं।

# जनपदोय कार्यरूपी दूसरा पत्त

जपर निर्दिष्ट वेन्द्रीय एकता के अतिरिक्त साहित्य-निर्माण का दूसरा पद्म भी है जिसमें बहुत-से केन्द्रों में फैल कर हमें साहित्यिक और सास्क्र-तिक कार्य को उठाना है। इनका चेत्र जनपदों की छोटीसी प्रशास भूमिया हैं। यहा चारों और विभिन्नता का साम्राज्य है। आकाश के तरेयों की छोटी-सी िक्तिमिल की तरह साहित्यिक यहा चमक रहे हैं। वर्षा की बूंदों की तरह लोकगीत, कहानी, मुहावरे, शब्दों की प्रतिच्च यहां वृष्टि हो रही है। वृद्ध और वनस्पित अपना सदश सुनाने को आकुल हैं। गाती हुई कोयल का स्वर साहित्यिक को अपनी और खींच रहा है। एक छोटा-सा हरा तृण शंखपुष्पी के जैसे श्वेत फूल की पगड़ी बॉधे अपनी चौपाल पर चौधरी बना बैठा है। उसकी बात सुनने का निमंत्रण हिन्दी साहित्य के कानों में अभी हाल में आकर पहुंचा है। उसका नाम, धाम, आम, पता पूछने के लिये यदि आपके साहित्यिक जाना चाहते हैं तो कृपया उनको रोकिए मत, आशीर्वाद दीजिए। इसमे

स्त्राप दोनों का सौभाग्य छिपा हुन्ना है। जनपदों में जीवन की धारा स्त्रवतक जो बहती त्राई है उसके यशोगान की प्रायश्लोका सरस्वती जब हमारे साहित्यिकों के कंठ से गूँ जेगी तब उसके घोष से हमारे कान युगों की बिधरता को परित्याग करके जी उठेंगे। जनपदों में एक बार मारु-भूमि का दर्शनं श्रपने साहित्यिकों को करने तो दीजिए, स्त्राप सूर्य से प्रार्थना करेंगे कि पूरे सौ वर्ष तक हमारी स्त्राखों के साथ उसका सख्यभाव बना रहे जिससे मातृभूमि के पूरे सौन्दर्य स्त्रौर 'समग्र' स्वरूप को देखने की हमारी लालसा स्त्रायुपर्यन्त पूरी होती रहे।

### : १३:

# साहित्य-सदन की यात्रा

चिरगाँव का साहित्य-सदन मेरे जैसे नई पीढ़ी के हिन्दी पाठकों के लिये एक तीर्थ है। स्कूल के शिद्धाभ्यास के समय ही जब काव्य से आनन्द प्रह्ण करने का नया उन्मेष हो रहा था, मेरे साहित्यिक मानस को श्री मैथिलीशरणजी गुप्त के जयद्रथवध और भारत-भारती से रस का अपूर्व अनुभव प्राप्त हुआ था। कालान्तर में परिस्थित ने उस आकर्षण को एक गाढा रूप दे डाला और सुमे गुप्तजी को अपने अति-सिनकट बन्धु श्रीर धनिष्ठ मित्र के रूप मे प्राप्त करने का सीभाग्य प्राप्त हुआ। साहिन्य-सदन देखने की इच्छा बनी हुई थी। अस्तूबर १६४३ के अन्त में गुप्तजी के भतींजे श्री वैदेहीशरणजी के आमन्त्रण पर कुछ शिलालेख देखने के लिये चिरगाँव की यात्रा का सुयोग मिला।

३० अक्तूबर कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मैंने चिरगाँव के लिये प्रस्थान किया। साहित्य-सदन की यात्रा के उद्दिष्ट पथ पर जाते हुए क जाने किस अदृष्ट संयोग से लखनऊ स्टेशन पर ही मुक्ते रस के चमत्कार का एक साचात् अनुभव प्राप्त हुआ। एक सम्भ्रान्त युवती अपने पित को जो सम्भवत. किसी विकट यात्रा पर जा रहा था, जिदा देने आई थी। विदा करके ऑसुओं से छलकते हुए नेत्रों को जज वह पोंछने लगी तक उस दृश्य को चलती हुई गाड़ी में से देखकर मेरा हृदय भी द्रवित हो गया, किसी रस के स्पर्श में आकर नेत्र सजल हो गए। किस कारण से ऐसा हुआ ? इस प्रश्न पर कुछ देर के लिये ध्यान ठहर गया। करण रस का उद्रे क उस स्त्री में हुआ था। उसको देखकर दर्शक का सहृदय मन रस-सिन्धु के साथ जुड़ गया। सहृदय मन में ही रस उमड़ता है। सहृदयता जितनी अधिक मात्रा में होगी, रस का अनुमव भी उतना ही तीन

होगा। सहृदयता ही रस ग्रहण के लिये व्यक्ति की सन्ची योग्यता है।

किसी व्यक्ति-विशेष में रस का उद्रे क हुआ। सहृदय ने उसको देखा, उसका अनुभव किया। फलस्वरूप उसका परिमित मन जो स्थूल भावों में निवृद्ध था, उन स्थूल भावों से छूट कर सर्व-व्यापक रस के साथ जुड़ गया। रस सब काल में सर्वत्र व्याप्त है। भारतीय आन्वायों की दृष्टि में सब जगह प्राप्य वस्तु यदि रस है और आनन्दानुभूति उसका लच्चण है तो रस और ब्रह्म एक ही होंगे। इसीलिये 'रसो वे सः 'की परिभाषा बनी होगी। रस एक प्रकार से अनिर्वचनीय वस्तु है। वह स्वसवेद्य है, शब्दों में रस अपरिभाष्य है। सर्वत्र भरा हुआ रस-समुद्र एक है, पर उसकी तरगों में भेद है, उसके रूप या स्वाद भिन्न-भिन्न हैं। ये ही भेद काव्यों के आठ या नी रस हैं। एक रसाप्लुत रस-सिंधु के पारस्परिक भेदों की आलंकारिको ने वारीक छान-तीन की है।

कान्य में रस के आलम्बन जो यत्त-यत्तिणी हैं वे भूतकाल की वस्तु वन जाते हैं अर्थात् उनका भीतिक रूप काल से पिश्मित होता है। परन्तु उनकी कथा के कान्यमय वर्णन से रिसक सहृदय के मन में भी रस का सोता फूट पड़ता है। रस के पारखी किन और सहृदय आलोचक होते हैं। किन रस-सिंधु के साथ तन्मय होकर उसे दूसरों के लिये मुलम करता है। अमूर्त रस को मूर्त रूप में प्रस्तुत करना किन का कौशल है। रस की किया प्रतिक्रिया को किन की सूच्म दृष्टि ताड़ लेती है। वह द्रावक और मार्मिक स्थलों को सामान्य वर्णनों से अलग जान लेता है और उनके वर्णन में रस-पोध के लिये अपनी कान्य-शक्ति का उपयोग करता है। रस का जन्म, उद्वोधन, परिपाक, पोप और उससे प्राप्त होने वाली फल निष्पत्ति की पहचान और परख ही सच्ची कान्य-आलोचना कही जा सकती है।

इस प्रकार साहित्य-सदन की यात्रा के लिये प्रस्थान करते ही रसा-त्मक श्रानुभव की एक प्रतीति सामने श्रा गई। इन्हीं विचारों से तरिति मन को लिये हुए सायंकाल के समय साहित्य-सदन के उदार प्रागण में पहुँच गया। गुप्तजी की बैठक का विस्तृत श्रागन दर्शक के मन को सबसे पहले प्रभावित करता है। प्रातःकाल की शीतकालीन धूप से भरा हुआ यह प्रांगण देवों के लिये भी स्पृहा की वस्तु है। किसी सारस्वत लोक से कितने रमणीय विचारों के विमान इस पुण्य-भूमि में उतरे हैं। यहाँ ही गुप्तजी ख्रौर उनके छोटे भाई सियारामशरणजी ने अनवरत काव्य-साधना के द्वारा अपने जीवन को कृतार्थ किया है। पूर्वाभिमुखी आस्थान मण्डप में खिलाखिलाते हुए गुप्त-बन्धुओं की कल्पना दर्शक की प्रिय वस्तु है। गुप्तजी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी मानवता है। वे अन्तर-बाहर से मानवी प्रतिष्ठा और मानवी सरलता के पुजारी हैं। स्वयं उनका स्वभाव नितान्त सरल है, पर दूसरों को प्रतिष्ठा देने में वे सबसे आगे रहेंगे। वे अत्यन्त कुशाप्र बुद्धि हैं और च्या भर में बात की गूदता को ताड़ जाते हैं। उनकी स्मृति-शक्ति भी अच्छी है। इतनी अधिक काव्य-साधना करने पर भी जान पड़ता है कि उनके पास समय का अदूट भएडार है। साहि-त्य-गोष्ठी और साहित्यिकों के साथ उहाके की हँसी से गुप्तजी के थके हुए मानस को जैसे विशाम मिलता है।

हिन्दी-साहित्य की प्रगति श्रोर साहित्यिक जगत् की प्रवृत्तियों के विषय में गुप्तजी को मैंने बहुत सचेत पाया। श्रपने काम को करने के बाद भी उनमें इतनी शक्ति बच रहती है कि वे इस प्रकार की गति-विधियों से श्रपने श्रापको परिचित रख सकते हैं। साहित्य-सदन की चार दिन की गोष्ठी में बुन्देलखण्ड के लोक-साहित्य श्रोर जनपदीय-जीवन की काफी चर्चा रही। उन दिनों गुप्तजी के बड़े भाई रामिकशोरजी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित जातकों का हिन्दी श्रनुवाद पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि जातकों की कितनी ही कहानियाँ श्रपने जनपदीय रूपान्तर में वहाँ प्रचलित हैं। उदाहरण के लिये पाली नाम-सिद्धि जातक (संख्या ६७) से मिलती हुई यह कहानी उन्होंने सुनाई—

एक जनी के घरवारे को नाव इतो ठनठन राय । बाकों जो नाव बुरौ लगत तो । नाव बदलवे के लाने बाने कीनउ श्रच्छी नाव हूँ है चाश्रो । तब वा हूँ दन की निकरी ।

एक जनो लकरियन को बोभ लए जा रख्रौ तौ। बाको नाव हतो घनघनराय। एक जनों मर गद्रौ तौ ख्रौर बाकी ख्रारथी जा रई ती, बाको नाव हतो ख्रमर।

लुगाई ने जौ सब देख सुनके मन में सोची के नाव सौ कऊँ त्रावत जात नई त्रा त्रौर जा कई—

(यह गाथा मैथिलीशरगाजी ने स्वयं सुनाई थी)। लकरी बेचत लाखन देखे,

घास खोदतन धनधनराय।

श्रमर हते ते मरतन देखे,

तुमई भले मेरे ठनठनराय ॥

पाली मे यह गाथा इस प्रकार है:-

जीवकञ्च मतं दिस्वा,

धन पालिङच दुग्गतं ।

पन्थकञ्च वने मृढं

पापको पुनरागतो ॥

श्रर्थात् पापक नाम का एक व्यक्ति श्रन्छे नाम की खोज में घर से निकला। पर मार्ग में जीवक नामधारी व्यक्ति को उसने मरा हुश्रा देखा। धनपाली नाम की दिरद्र दासी को कमा कर न लाने के कारण पिटते देखा। पन्यक नाम के व्यक्ति को वन में रास्ता भूल कर भटकते हुए देखा, यह देखकर पापक फिर घर लौट श्राया।

इसी प्रकार रोहिणी जातक (स ० ४५) का यह रूप श्री रामिकशोरजी ने उद्धृत किया:—

१ वम्बई संप्रहालय के अध्यक्ष श्री रण्छोड़लाल ज्ञानी से लोक में प्रचलित गाथा का यह रूप मुक्ते सुनने को मिला :—

लदमी तो कंडे चुने, भीख मगै धनपाला। श्रमरसिंहतो मरगए, भले विचारेठनठनपाला।

एक लुहार हतो। बाने एक मजूर घन घालवे की राखी श्री बानेंं बासे कई के जिते हम हाथ से बताउत जॉय उतइ घन घालत जाय। बाने ऐसो ई करो। एक वेर लुहार के मूँड़ मे कुकौरू लगी। कुकावे कोंं जैसई बाने मूड़ी पै हाथ घरी तैसई बाने उतई धमाक से घन दें मारो। लुहार विचारो होई को होई देर होगी।

मैंने श्री रामिकशोरजो से प्रार्थना की कि इस प्रकार की जातक कहानियों का जो बुन्देलखएड में अब भी प्रचलित हैं वे एक संग्रह तैयार कर लें। कहाँ ढाई सहस्र वर्ष पहले का जातककालीन भारतवर्ष और कहाँ बीसवीं शती का लोक-जीवन—दोनों में कितना व्यवधान है, पर फिर भी लोक में सुरिचित साहित्यिक परम्परा कितनी बलवती है कि उसकी अदूट परम्परा आज तक बनी हुई है। अनन्त ज्ञान का संरच्या करने वाले लोक को शतशः प्रयाम करना उचित है।

इस साहित्यक गोष्ठी में मुक्ते बुन्देलखरड के कुछ ठेठ शब्दों को निकट से जानने का अवसर मिला। गुतजो ने साकेत में सीता के वेष्ण का वर्णन करते हुए जब वे बुन्देलखरड की सीमा में पधारीं उन्हें खड़ा कछीटा लगाए हुए चित्रित किया है। उन्होंने बताया कि यह शब्द केवल ख्रियों के पहराव के लिए प्रयुक्त होता है। घाघर या लहुँगे को उसकेर घुटने तक काँचा करने को खड़ा कछीटा कहते हैं। जंघा तक काँचा उसकेरने का नाम पूरा कछीटा है। पुरुषों की घुटने तक की घोती के लिये घुटना शब्द है। कुँवारी कन्या और विवाहिता वधुओं के वेष में भी अन्तर है। कन्याएँ आँचल को कँघेला रूप में कघे पर डाले रहती हैं। बहुए आँचल को बगल के नीचे से ले जाकर खाँस लेती हैं।

वुन्देलखएड मे सती स्मारक-स्तम्भ अनेक हैं। इन्हें गाँव की भाषा में सत्ती-सत्तन के चीरा कहते हैं। इन सती पत्थरों पर नीचे 'दो पुतरियां' (स्त्री-पुरुष की आकृति) श्रीर ऊपर 'चन्दा सूरज' बने रहते हैं। इसी यात्रा में मोठ से कुमराढ श्रीर कुमराढ से निमोनिया गाँव तक हमने कई सती स्मारक देखे। उनके लेखों में स्थानीय इतिहास की सामग्री मिल

#### साहित्य-सदन की यात्रा

सकती है। गुष्तजी ने बुन्देलखंड का परिचय देते हुए टपरियाँ क्रीहिंड हांगों का वर्णन किया। पहाड़ी डाँग (वे जड़ल जिनमें शिकार ब्रादि मिलता है ब्रोर घरती ऊवड़-खावड़ होती है) इस प्रान्त की विशेषता है। वीर चित्रयों की युद्ध-नीति को निर्धारित करने में डाँगों का प्रमुख भाग था। उन रिच्चत जड़लों के लिये जिनमें घास रखाई जाती है बुन्देल-खएड में 'कॅ द' शब्द प्रयुक्त होता है जो संस्कृत 'रुद्ध' का प्राकृत रूप है। डाँगों में भूरभुरू घास बहुतायत से देख पड़ी जिसे पशु भी नहीं खाते।

वैश्य होते हुए भी जिस प्रकार गांधीजी की उपजाति मोढ है उसी प्रकार गुप्तजो गहोई उपजाति में हैं। गहोई प्राकृत गहवई श्रीर संस्कृत गहपति का रूप है। गहवई या गहपित वैश्यो का उल्लेख ईस्वी सन् के श्रास-पास के ब्राह्मी लेखों में श्राया है (ल्यूडर्स लेख सूची सं० १२४८; हसी सूचों के लेख-संख्या ११४१ में मुधिक्य या मोढ जाति का भी उल्लेख है)। मध्यकालीन शिला-लेखों में गहवई वेश्यों का बहुत प्रभानवशाली वर्णन मिलता है। गहोइयों के लिये कहा जाता है—

## वारह गोत वहत्तर श्रॉकने

श्चर्यात् इनमें वारह गोत्र श्चीर वहत्तर श्चांकने या उपनाम होते हैं। हमारे गुप्तजी का श्चांकना या जातीय उपमेद 'कनकना' है। चिरगांच के समीप ही वेत्रवती नदी पर एक सुन्दर बॉध बॉधा गया है जिसे पारीछा वंधा कहते हैं, गुप्तजी के साथ इस बॉध की भी यात्रा की। इसमें तीनसी श्चां कहते हैं। नदी के बीच में एक निजन टापू भी पड़ गया है जिसके लिये यहाँ 'गोदा' शब्द प्रचलित है। यह स्थान प्राकृतिक दृष्टि से बहुत रमणीय है। पारीछा से उजियान गाँव तक कई मील में श्चपार जल-राशि से भरा हुश्चा ताल फैला हुश्चा है।

वात-चीत के सिलसिले में हमने ग्राहिच्छत्रा की खुदाई में प्राप्त गुप्त-कालीन मिट्टी के सुन्दर वासनों की चर्चा की। प्राचीन भांडों के वर्णन के लिये हिंदी में उपयुक्त नामों की बड़ी श्रावश्यकता है। कई 'स्थांनों 'से नाम सहित वर्तनों की आकृतियों का संग्रह करना पड़ेगा। साहित्य-सदन से भी हमें कुछ शब्द प्राप्त हुए। पारा (सरैयाँ), कुपरा (परात, संकर्पर), गौरैया (गौरा नामक मुलायम पत्थर की बनी छोटी कूँडी), खेंडा घंडी (घी का बर्तन, घृतभागड), मटेलनी, बरौसी (आग रखने की तौली), दियट, मोना (बड़ा घड़ा), चरुआ, मटका, अधमुआ, डहर, कुठला-कुठिया—ये कुछ नाम हैं जिनकी वैज्ञानिक स्थिति सचित्र श्रीर तुलनात्मक अध्ययन के बाद निश्चित करनी पड़ेगी। इसी प्रकार के नाम और भी कई स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। मिलया के विषय में जब मैंने बताया कि यह संस्कृत मछक का रूप है, जिसका उल्लेख कुषाण-कालीन मथुरा के पुण्यशाला स्तम्भ लेख में आया है तो गुप्तजी आधर्य से कहने लगे—सच कहते हैं, डाक्टर, बड़ा केत्रहल होता है, और सिया-रामजी ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा—आप तो हमको बहुत पुराना बनाए देते हैं। मैंने कहा—हाँ, यह बात ठीक है, हमारी भाषा का एक-एक शब्द मार्कएडेय की आयु लिए बैठा है, यही भाषा का श्रमरपन है।

इस गोष्ठी में एक ऐसा शब्द हमारे हाथ लगा जिसने अकेले ही हमारी
-यात्रा को सफल बना दिया। खेत में इकट्ठा किए हुये पैर (—स॰ प्रकर,
प्रा॰ पयर) और पैर की दॅवनी से तैयार होने वाली रास (=राशि)
-की चर्चा करते हुए श्री रामिकशोरजी कह गए कि रास किसान के लिये
-पिवत्र वस्तु है। उसकी गुदनैटे (गोधन का कंडा) और अकैब्बे के
'फूल से पूजा होती है और तब रास को किसान 'प्यन' से नापते हैं। रास
-तोली नहीं जाती थी। आज भी जब तकरी-पसेरी का रिवाज बढ गया है
-रास पर 'प्या' रख कर उसका पूजन करके कम-से-कम पाँच 'प्या' पहले
नाप देंगे तब तराजू का प्रयोग करेंगे। पहले घर-घर मे प्या होते थे।

इस प्या शब्द को सुनते ही कान खड़े हो गये । मेरा ध्यान ठहर गया। जैसे कोई पुरानी गुत्थी सुलक्त गई हो श्रीर श्राज तक श्रनजाना श्रिथं ज्ञात हो गया हो । वास्तविक बात यह थी कि मेरे मन में प्या का संस्कृत रूप भास गया। पाणिनि की अष्टाध्यायी के दो सूत्रों में 'पाय्य' नामक एक मान या नाप का उल्लेख हुआ है। किसी कोष से मुकें उसका अर्थ समक्तने में सहायता न मिल सकी थी। बुन्देलखएडी 'प्या' संस्कृत 'पाय्य' का ही अपभ्रंश रूप है। पीछे से मुके ज्ञात हुआ कि राजपूताने या कालरापाटन में इस नाप को 'पाई' कहते हैं। तोलने के रिवाल से पहले प्रायः पाई से नापकर देने-लेने की प्रथा थी। अब तो एक पजाबी लोकोक्ति में भी इसका प्रयोग मिला है:—

## पाई पासी चंगी। कुडी खड़ाई मंदी।

श्रर्थात् किसीका पाई भर श्रन्न पीसना श्रन्छा, पर लड़की खिलाना श्रन्छा नहीं। प्या पीतल का बना हुआ भिगौने की तरह को एक वर्तन होता है। भिगौने में कनौठे होते हैं, प्या में नहीं होते। रास श्रीर श्रन्न के नापने के लिये प्या का प्रयोग श्रन्न भी देहातों में मिलता है। एक प्या, देकर सवा प्या लेने के नियम को 'सवाई' कहते हैं। इसी प्या नाप से किसानों को श्रृण देने के सम्बन्ध में रामिकशोरजी से एक बड़ी चुमती कहानी भी सुनने को मिली।

जी बख्ते राम जी लौट के आए लका से जीत के, सो उनने प्रजा-जन से पूछी कि द्रम सुखी तौ रए । सो उनने कई कि महाराज सुखी रए, पर भरत के तिरछान ने माड्डारे। सो उनने पूछी कैसे १ का बात भई १ सो उनने कई महाराज, आपके जावे पे अवर्षण भी सो काल परि गौ। सो सरकारी बडा खुले। फिर प्यन से रैयत को अनाज दयो गौ। जब सुकाल भी और हम सरकारी नाज भरिबेकी आए तब तिरछा से नाज लओ गौ। बाके मारे हम मरिगे।

१ पाय्य-सानाय्य-निकाय्य-घाय्या मान इवि निकास सामिधेनीषु (सूत्र ३।१।१२६) तथा कंस मन्य शूर्प पाप्य काडं द्विगौ (सूत्र ६।२।१२२)। द्विगु समास में 'द्विपाय्य' 'त्रिपाय्य' प्रयोग वनते हैं।

र बंडा-साकारी बड़े मकान या कुठार जिनमे अनाज भर कर चिन देते थे। उनमें कई हज़ार मन अन आता था। प्रजा में बॉटने के

इसका ग्रिभिपाय यह है कि प्रजा को ग्रन्न देते समय तो प्या बर्तन को सीधा रख कर भर कर दिया गया। पर लेते समय भरत ने इतनी दया की कि प्या को तिरछा करके रक्खा गया ग्रीर उसपर जितने दाने ठहर गये उतने दाने एक भरे हुए प्या के बदले मे चुकता ले लिये गये। फिर भी प्रजा को भारी पड़ा। मुफ्त लेकर वापिस करना बहुत खलता है। इसी मनोवृत्ति के कारण प्रजा ने भरत की उदारता की भी शिकायत ही की।

इसी यात्रा में गुप्तजी के प्रसादरूप में बुन्देलखएडी 'चम्मू' से ःहमारा परिचय हुन्रा । यह चम्मू शब्द भी विलक्त् है । प्राचीन वैदिक 'चमृ' का वंशज चम्मू है । 'चम्मू' फूल का बना चौड़े मुँह का लोटा है को देखने मे अत्यन्त मुडौल और मुन्दर होता है। यह ठेट हिन्दू परम्परा का नमूना है जो ऋब भी कहीं-कहीं बच गया है। वैसे तो विदेशी प्रभाव ने हमारे लोटो तक की श्राकृति को श्रखूता नहीं छोडा है। जनपद की प्रशान्त गोद में कला के पूर्णतम नमूने अब भी कुछ बच गये हैं, उन्हींमें -बुन्देलखरड का चम्मू है । इसका पेटा चीमरी की भॉति का होता है । -श्रंग्रेज़ी fluted design के लिये श्रत्यन्त उपयुक्त यह शब्द हमारे हाथ लगा—चीमरी की गाति। खरबुजिया फाँकों की तरह के डील की चीमरी कहते हैं जो कि संस्कृत 'चिमंटिका' का तद्भव रूप है। यह नाम भी भारतीय शिल्प के अलंकरणों की प्राचीन परिभाषाओं की याद दिलाता है। ये परिभाषाएं ग्रब किसी एक ग्रन्थ या कोष में सुरित्तत नहीं रह गई हैं। जनपद साहित्य ऋौर लोक-ज्ञान की परम्परा ही उनकी धात्री है। जौंसार प्रदेश ग्रौर ग्रहिच्छत्रा में भी हमे इस प्रकार के कई शब्द मिल सके थे । जनपटों की जीती-जागती परम्परा में से सम्भव है इस **अमूल्य निधि का कुछ अंश पुनः प्राप्त किया** जा सके ।

लिये वे वडे खोल दिये जाते थे। गोरखपुर जिले के सोहगौरा स्थान तथा बोगरा ज़िले के महास्थान गाँव से प्राप्त मौर्यकालीन ताम्रपट्ट लेखा में इस प्रकार के सरकारी कोठारों से अन्न के वितरण का वर्णन हैं।

#### : 88 :

## लोकोक्ति-साहित्य का महत्त्व

लोकोक्तियाँ मानवी ज्ञान के चोखे और जुभते हुए सूत्र हैं। अनन्त काल तक धातुत्रों को तपा कर सूर्य-रिंम नाना प्रकार के रत्न-उपरत्नों का निर्माण करती है, जिनका आलोक सदा छिटकता रहता है। उसी प्रकार लोकोक्तियां मानवी ज्ञान के धनीभूत रत्न हैं, जिन्हें बुद्धि और अनुभव की किरणों से फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती है। लोकोक्तिया प्रकृति के स्फुलिंगी (रेडियो-एक्टिव) तत्त्वों की भाति श्रपनी प्रखर किरणों चारों और फैलाती रहती हैं। उनसे मनुष्य को व्यावहारिक जीवन की गुत्थियों या उलम्पनों को मुलम्पाने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। लोकोक्ति का आश्रय पाकर मनुष्य की तर्क-बुद्धि शताब्दियों के संचित ज्ञान से आश्वस्त-सी वन जाती है और उसे अधेरे मे उजाला दिखाई पडने लगता है, वह अपना कर्तव्य निश्चित करने में तुरन्त समर्थ बन खाती है।

लोकोक्ति-साहित्य प्रकृति के ज्ञान की भाति सार्वभौम है। न उसका कोई कर्ता है न उसका देश-काल से उतना घनिष्ट सम्बन्ध है जितना श्रुव्य साधारण साहित्य का होता है। सदा बहने वाले वायु श्रीर सूर्य के प्रकःश के समान लोकोक्तियाँ मानवमात्र की सपित हैं श्रीर उनके रस का स्रोत सबके लिये खुला रहता है। लोकोक्तियों का रस भड़ार श्रुक्तय है। हजारों वार कही-सुनी जाने पर भी लोकोक्ति का बब श्रवसर पर व्यवहार किया जाता है तब उसमें से सदा एक-सा साहित्यिक चोज श्रीर श्रानन्द उस्पन्न होता है।

लोकोक्ति साहित्य ससार के नीति-साहित्य (विन्छम लिटरेचर) का प्रमुख अंग है। मिश्र ग्रादि प्राचीन संस्कृतियों में भी इस प्रकार के बुदिमूलक साहित्य का श्रन्छा विकास हुश्रा था। विद्वानों का विचार हैं कि वाइविल में जो Proverbs नामक प्रकरण है, जिसमें व्यवहार-साधक ज्ञान के श्रत्यन्त प्रदीप्त श्रीर परिमार्जित सूत्र पाये जाते हैं, उस पर मिश्र वेत्रीलन श्रादि के बुद्धिमूलक नीति-साहित्य (Wisdom Literature) का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। वाइविल के इस श्रश् का जो महत्त्व पहिले कभी नहीं प्रकट हुश्रा था वह श्रव तुलनात्मक दृष्टि से श्रद्धयम करने पर ज्ञात हो रहा है।

भारतवर्ष में भी इस प्रकार के नीतिमूलक साहित्य की परम्परा बहुत प्राचीन काल से पाई जातो है। उपनिषद् युग के अन्त मे बुद्धपूर्वक सोचने की प्रवृत्ति का बहुत निकास हुआ, जिसकी भालक बौद्ध साहित्य में भरपूर मात्रा में विद्यमान है। वही समय स्त्र-शैली के विकास का भी युग था। लोकोक्तिया और नीति-साहित्य का अत्यधिक मंथन इसी काल में सबसे पहिले प्राप्त होता है। कामदक ने लिखा है कि आचार्य विष्णुगुप्त ने अपनी प्रखर बुद्धि के प्रताप से अर्थशास्त्र के महासमुद्र से नीतिशास्त्ररूपी अमृत का मंथन किया। आर्य चाणक्य बुद्धि के पुजारी थे। उन्होंने स्वय मुद्राराच्स नाटक के आरम्भ में बुद्धि की प्रशसा करते हुए कहा है कि कार्य साधने के लिये अकेली बुद्धि ही सैकड़ों सेनाओं से बढ़कर है बुद्धि की महिमा नन्दों को उखाड़ फैंकने में सिद्ध हो चुकी है।

एका केवलमर्थसायन विधी सेनाशतेभ्योऽधिका। नन्दोनमूजन दृष्टवीर्यमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम ॥

वस्तुतः चाण्क्य द्वारा प्रदर्शित नीति का मार्ग बुद्धि का मार्ग है। वाण्क्य की श्लोकात्मक नीति के त्रातिरिक्त उनका रचा हुत्रा चाण्क्य रूत्र नामक एक प्राचीन प्रन्थ न्नाज भी उपलब्ध है, जिसे कौटिल्य के यावहारिक नीति-ज्ञान का मथा हुन्ना मक्खन ही कहना चाहिए। इसके ४७१ सूत्रों में स्ननेक सूत्र लोकोक्ति शैली के हैं, जैसे—

१ विना तपाये हुए लोहे से लोहा नहीं जुड़ता (मातप्त कोहं कोहेनः नधत्ते )

- २, बाघ भूखा होने पर भी घास नहीं खाता ( म चुधातों ऽपि सिंह-स्तृगञ्जरित )
- ३. कलार के हाथ के दूध का भी मान नहीं (शौगहहस्तम पयोऽप्यवमन्येत)
  - ४. लोहे से लोहा कटता है ( श्रायसैरायसं छेद्यम् )

4. उधार के हजार से नकद की कौड़ी भली (शव: सहस्रादध कािकणी श्रेयसी, शश्म)। इसी कहावत का चाण्यक्य सूत्र में एक रूपान्तर यह है—श्वो मयूरादद्य कपोतो वरः (शश्क) कल के मोर से आज का कबूतर अञ्झा है। ये दो सूत्र उस युग के प्रतिनिधि हैं, जब परोद्ध की बनिस्वत प्रत्यन्त जीवन के प्रति जनता को अधिक सचेत किया जा रहा था। ये दो सूत्र नगद धर्म की आधार शिला बताते हैं। वास्यायन के 'कामसूत्र' में सत्य ही इन्हें लोकायत दर्शन से सम्बधित कहा गया है और वहा 'श्वः सहस्रादद्यकािकणी श्रेयसी' का रूप इस प्रकार है—

### वरं सांशयिकाञ्चिष्कात् श्वसांशयिकः कार्षापण इति लोकायतिकाः।

निष्क सोने का सिक्का था श्रीर कार्षापण चाँदी का। सूत्र का भाष्य यह है कि खटके वाले निष्क से बिना खटके का कार्षापण श्रव्छा है। निष्क श्रीर कार्षापण ईस्वी पाचवीं शताब्दी पूर्व में प्रचलित थे। श्रतएक इस कहावत की श्रायु लगभग उतनी प्राचीन तो श्रवश्य होनी चाहिए। उधार के मोर से नगद का कब्रुतर श्रव्छा है, इसी भाव का कायाकल्य हिन्दी की 'नौ नगद न तेरह उधार' कहावत में श्राज भी मौजूद है।

प्राचीन पाली, प्राकृत और संस्कृत ग्रन्थों में भारतवर्ष के बुद्धिन परायण साहित्य की बहुमूल्य सामग्री पाई जाती है। उसका व्यवस्थित श्रध्ययन और उसके क्रमिक विकास का अनुशीलन बहुत ही रोचक हो सकता है। सर मानियर विलियम्स ने अपने संस्कृत कोष की भूमिका में ठीक ही लिखा है कि श्रपने नीति-शास्त्र की चतुरता में भारतवासी संसार

में अद्वितीय रहे हैं। भहाभारतादि ग्रन्थों में न्यावहारिक बुद्धि से सम्बन्धित नीति-शास्त्र की सामग्री का अतुल भएडार है। उसकी परम्परा संस्कृत से प्रातीय भाषाओं में होती हुई हमारे समय तक अदूर चली श्राई है।

इस नीति-शास्त्र का बहुत ही महत्त्वपूर्ण अश सस्कृत न्यायों के रूप में प्रचलित था। काकतालीय, अजाकृपाणीय, अरएयरोदन, अन्धद्पेण आदि सेंकड़ो न्यायों के रूप में सस्कृत की चुस्त कहावतें ही पाई जाती हैं। लौकिक न्यायाजिल अन्थ के तीन भागों में जैकन नामक विद्वान् ने अपने पचास वर्षों के अध्ययन के फलस्वरूप हन प्राचीन न्यायों पर बहुत ही सुन्दर सामग्री का सकलन किया था। परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से संस्कृत और प्राकृत लोकोक्तियों का काल कमानुसार सकलन और सपादन अभी होना वाकी है। हिन्दी एव अन्य प्रान्तीय भाषाओं में प्राचीन न्याय और लोकोक्तियों का उत्तराधिकार बहुत अंशों में यथावत् चला आया है। राजशेखर का 'इस्थकंकणं कि दृष्पणेण पेक्सीश्रदि' (कपूरमंजरी शाइन्) हिन्दी में 'हाथ कगन को आरसी क्या', इस सुन्दर और चुस्त रूप में जीवित है। इसी प्रकार और भी न जाने कितना लोकोक्ति-साहित्य प्राचीनकाल की विचार-पटुता को लिए हुए अर्वाचीन कहावतों में युल-मिलकर बचा हुआ है।

परन्तु साहित्य के अन्य अंगो की भाति लोकोक्ति-साहित्य का भी विस्तार अरेर विकास होता है। हिन्दी भाषा में समय ओर परिस्थितियों

In some subjects too, especially in poetical descriptions of nature and domestic affection, Indian works do not suffer by a comparison with the best specimens of Greece and Rome. while in the wisdom, depth and shrewdness of their moral apothegms they are unrivalled, p. xxi.

के फेर से हजारों नई लोकोक्तिया बन गई हैं। विशेषकर जानपदी भाषा में तो कहावतों का अभी तक बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान बना है। यद्यपि हिंदी भाषा की कहावतों के कुछ सग्रह ऋौर कोष इधर प्रकाशित हुए हैं, विशेषकर फैलन ने हिन्दी कहावतों का एक बहुत ही परिश्रम-साध्य संग्रह तैयार किया था ° फिर भी इस दिशा मे स्रभी बहुत कुछ कार्य बाकी है। मराठी, काश्मीरी<sup>२</sup> पंजाबी, पश्ती, बगला, उड़िया, तामिल श्रादि भाषात्रों में भी लोकोक्तियों के ऋपने-ऋपने संग्रह प्रकाशित हए हैं. परन्त वैज्ञानिक रीति से इस विषय पर श्रामी तक किसी भाषा में किसी बृहत् श्रध्ययन का श्रायोजन नहीं किया गया । कम-से-कम हिन्दी के लिये तो यह बात सच है कि लोकोक्तियों के एक सर्वोग-पूर्ण अध्ययन तक पहुचने से पहिले प्रादेशिक एव जनपदीय बोलियों में प्रचलित कहा-वतों के सुन्दर सग्रह तैयार हो जाने चाहिएं। जानपदी बोलियों के अध्ययन में जिन साहित्य-सेवियों को रुचि है, वे अपने एकाकी प्रयत्न से भी इस दिशा में बहुत कुछ सफल कार्य कर सकते हैं। दो वर्ष हए, हमने श्रपनी चिरगाव की यात्रा में वहीं के उत्साही कार्य-कर्ता श्री हरगोविंन्दजी के पास बन्देंलखड़ी कहावतों का एक हस्तलिखित समह देखा था, जिसमें लगभग दो हजार कहावर्ते थीं। इसकी निम्न-लिखित कहावत पर बुन्देल-खएडी भाषा की कितनी सुन्दर छाप है-

श्रमकता बिन पूत करेंगर से। बुद्धी बिन विटिया हैंगुर सी।

Relation's Dictionary of Hindustani Proverbs Including many Marwari, Punjabi, Magahi, Bhojpuri, and Trihuti proverbs, sayings, emblems, aphorisms, maxims, and similes (1886)

R A Dictionary of Kashmiri proverbs and sayings by Rev. J H Knowles (885), explained and illustrated from the rich and interesting folk-lore of the valley

सका था--

कठेगर = किवाड़ो के पीछे का अर्गल या बेंड़ा। हैंगुर = उजरक या ईतरी गाय के गज़े में डाला जाने वाला डडा । कठैंगर या डेंगुर की उपमाएं जनपदीय वातावरण के ऋत्यन्त सन्नि-कट हैं ऋौर ठेठ साहित्य की दृष्टि से उनमें कितना ऋधिक रस भरा है! बुंदेली की तरह श्रवधी, भोजपुरी, बॉगड़, मेरठ की कौरवी श्रीर पहाड़ी श्रादि बोलियों की कहावतों पर भी कार्य होने की श्रावश्यकता है। इनकी सम्मिलित सामग्री के ग्राधार पर ही हिन्दी लोकोक्तियों का विशद तुलनात्मक संग्रह किसी समय तैयार किया जा सकेगा। यह बात भी जानने योग्य है कि कहावतों का जितना गहरा सम्बन्ध बोलियों से रहता है उतना साहित्य को भाषा से नहीं। कहावतों को लोक में बोल-चाल की ठेठ भाषा की सची पुत्रिया कहा जा सकता है। उनके सर्वांगपूर्ण सग्रह के लिये घरों ख्रौर गावों में फैली हुई अपनी भाषा की बोलियों को निर-न्तर छानने की त्रावश्यकता पड़ेगी। विशेषतः स्त्रियों की घरेल बोल-चाल की कहावतों में निजी परिमित जगत में पनपने वाली भावनात्रो की सची भाकी मिल सकती है। मथुरा में एक पजाबी बहिन की बोली को कुछ समय तक छानने पर मैं निम्नलिखित सुन्दर कहावते प्राप्त कर

१--सिरौं गंजी ते कंवियां दा जोड़ा।

( इसी भाव की बनारसी कहावत उन्हीं बहिन ने सुनाई थी— श्रांखी एकी नाई कजरौठा नीठे )

२--पाई पीसी चंगी। कुड़ी खड़ाई मंदीं।

(किसी का पायली भर श्रनाज पीस देना सुगम है, पर लड़की खिलाना टेढा काम है।)

३ - घर पत्न बाहर संगनी ते मेलो मेरा नाम ।

(घर वालों को पतली छाछ श्रौर बाहर वालों को गाढ़ी देकर श्रपने मेल-जोल की शेखी बघारने वाली स्त्री के प्रति कूटोक्ति है।) ४—सुथनी दिया साका तेनूं हस्रवा माड़ा। घघरी दिया साका तेनूं दुः दिनां दा फाका ॥

( मुथने के संगे सम्बन्धियों अर्थात् पीहर वालों को हलवा-माङ्ग देना, और घघरी के संगे अर्थात् समुराल वालों को दो दिन का फाका कराना )

४-खसम न पूछे बातही ते फिट्ट सुद्दागिन नाम।

६--जिन्ना न्हाती उन्नाई पुन्न रे वे नाईया हौर न मुन्न।

(जितना नहा चुकी उतना ही पुन्न हो गया। रह भई नाई ऋौर न मूँ इ)

७---श्रगो नी सामान, नी जड़ाऊ छुवला। टप चढ़ी समान की करे सुहुवला॥

(पहिले से ही चीज-बस्त नहीं है, श्रव कूद कर आसमान पर चढ़

गई, मुहल्ले वाले क्या कर लेंगे अर्थात् पूरी निर्लंजता धारण करली )

म--- उज्जिहियां भरजाह्यां वर्ता जिनों दे जेठ।

( जिनके जेठ रखवाले हों भौजाइया उजड़ी जानिये )

स्-सुत्ते पुत्तर दा मुँह चुम्मियाँ।

ना मांदे सर इसान नप्यौ देसर इसान ॥

( सोते लड़के के चूमने (प्यार प्रकट करने ) से न मा पर आह- सान, न बाप पर )

१०—सेबी पाई पिन्ननी, ना मंगनी ना विन्ननी।

(भिखमगिन (पिन्ननी) को सहेली बनाने से न कुछ लेना, न देना, (धिन्नना=ग्रहरण करना) श्रर्थात् भाजी बायने का व्यवहार न चल सकेगा, यह उक्ति धन्नी पोठो-हार की है)

१९ — बाज तेल मा बलन मसालां । बाज प्रेम मा हाँई।

( बिना ( बाज ) तेल के मशाल नहीं जलती, बिना प्रेम के आह नहीं निकलती )

१२—मरगे सांई दे जोक। ना हिरख ना मसोस। ( उनके मरने का किसीको सुख-दुःख नहीं।)

ूर्ण १३--जून फिट के बांद्र श्रर मनुष्य फिट के जांजी। ( श्रादमो श्रपनी जून खोकर वन्दर के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य बिगड़कर बराती वन जाता है।) बरातियों को तीन दिन को मस्ती चढती है, उसपर करारी चुटकी ली है।

१४-गुरू जिना दे टप्पने, ते चेले जान शहप्प।

(जो गुरू कूदना जानते हैं, उनके चेले गुएडक मारना जानते हैं।) हिन्दी में, गुरू गुड़ ही रहे चेला शकर हो गए।

१४-- श्रोच्छे जट्ट कटोरी लटभी पानी पी-पी श्राफरियां।

( श्रोछे जाट को कटोरी मिल गई तो पानी पी-पीकर श्रफर गया ।)

इसी प्रकार श्रपनी स्त्री के मुख से ठेठ मेरठ की बोली की करीब साठ कहावते दो-तीन वर्ष के भोतर मैं लिख सका था, जो श्रन्य किसी प्रकार प्राप्त न हो सकती थों। ये उक्तिया नागरिक जीवन से दूर गाव के मनोभावों तक हमें पहचाती हैं --

१-पैरी श्रोड़ी धन दिपै । जीपा पोता घर खिजै ।

२--धियों की मां रानी। बुढ्यांत भरेगी पानी।

( विटियों की मा रानी होतो है, क्यों कि जवानी में वेटिया उसका काम कर ही जायंगी, पर बुढ़ापे में उसे अपने हाथ से काम करना पहेगा।)

३--खाले-लाले बरम्रल ना। पहरले-पहरले धीयल ना।

( सास के प्रति उक्ति-जबतक बहुएँ नहीं श्रातीं खाजे, जबतक बेटियां नहीं होतीं, पहनने का शौक पूरा करले।)

४-काम काज कु थर-थर कांपे खाने कु मरदानी।

४-- जगी हल्द हुई बल्द ।

( पतली भी कुंवारी लड़की ब्याह होने पर पनप जाती है।)

६-कदीना कदी तो भेंस पसर कृ चत्ती। सो सुखाई पड़ गई ।

( पसर=फलने या गर्भ-धारण के लिये; संस्कृत उपसर । )

### लोकोक्ति-साहित्य का महत्त्व

७—प्ही ना पापही। पटाक बहु आ पही।
(चटपट व्याह हो जाना।)

—आग पे कू वारी। खसम निगोड़े के माथे से मारी।

६—सुसरे कू पही माजर की। बहु कू बिंदी कांजर की।
१०-हाथ च्री न सिर जहरी। आई मेरी सुहाग भाग की प्री है
(शृ गारविहीन फूहड़ बहू पर व्यग्य उक्ति)
११—प्त जहाया ज्वारी। धी जड़ाई क्वारी
(अधिक प्यार से दोनो बिगड़ते हैं)
१२—जिसके सास ना ऊ करा बड़ी।
जिसके ननद ना ऊ दितार बड़ी॥
(करा व्यत्वा कराहवे ना, सेका कराहवे।
१४—के इजरियाई बढ़ते।
के व्यरियाई बढ़ते।

(इजिस्या=हजार पहनने वाली अर्थात् कुवारी, घष्टारया=घाघर पहनने वाली ब्याही हुई। यह उक्ति छोटी उम्र और बड़ी उम्र की शादी पर है। या तो छोटे का ब्याह करके लड़की को बढ़ने दो फिर पति से मिले, या बड़ी उम्र में शादी करके उसे शीव्र पति से मिलने दो)

१४--कमाक श्रावे डरते । निखटू आर्वे खड्ते ।

१६--गूदिख्या मरकोने मारे हुरमत मरे जड़ाई।

(गरीव श्रादमी मरकोला (बहुत मोटी किस्म का कपड़ा) पहन कर चैन करता है, पर रईस शान में पतला कपड़ा पहन कर जाड़ा खाता है।) मरकोली = एक प्रकार का कपड़ा पहिले बनता था, जिसका नाम १७ वीं-१८ वीं शती के भारतीय बस्न व्यवसाय में आया है। [देखिए डा॰ राघाकमल मुकुर्जी कृत 'ऐकनामिक हिस्ट्री आव इरिडया, (१६००-१८००)] यह शब्द साहित्य में न बचकर एक कहावत में पड़ा रह गया है।

#### १७-मरे वार्या की परसों सी श्राँख

(जो मर गया हो उसकी वड़ाई के पुल बांधना।) पस्सों सी घाँख, यह उपमा बहुत पुरानी है। एक सहस्र वर्ष पूर्व के भारतीय साहित्य में यह ऋा चुकी थी। राजशेखर ने कपूर मंजरी में 'खाश्रणाई' पसइ सरि-साई = नयने प्रसृतिसदशे, २।३८' उपमान का प्रयोग किया है।

इस प्रकार की न जाने कितनी सामग्री जनपदीय अध्ययन की शैली से एकत्र की जा सकेगी। इसका रूप शिष्ट साहित्य के अनुकूल न भी हो तो भी अपने विशाल जीवन के कुछ अन्तरंग पहलुओं को समभाने में इससे अवश्य सहायता मिल सकती है। लोकजीवन का सर्वागपूर्ण अध्ययन ही अर्वाचीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत आता है।

राजस्थान हिन्दी त्ते त्र के अन्तर्गत एक विस्तृत भू-प्रदेश है जिसमें मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती श्रीर द्वढारी वोलियों के अन्तर्गत विपुल जनपदीय साहित्य विद्यमान है। क्रमशः इस साहित्य की कहावतें, मुहावरे, धातुपाठ, पेशेवर शब्द, कहानी, लोकगीत आदि का संकलन करना राजस्थानी भाषा के प्रेमियों का कर्तव्य है। यह हर्ष की वात है कि हिन्दी विद्यापीठ उदयपुर ने इस ओर पग बढाया है। श्री लच्मीलालजी जोशी ने प्रस्तुत संग्रह में मेवाड़ की लगभग १००० कहावतों का सग्रह करके एक आवश्यक अग की पूर्ति की है। कहावतों का विभाग इस प्रकार है—

| 11 6    |                        |             |
|---------|------------------------|-------------|
| ऋ       | नीतिपरक                | <b>५</b> ८३ |
| श्रा    | मानव-प्रकृति सम्बन्धी  | \$38        |
| ho' chr | <b>त्र्यन्योक्तिया</b> | ११६         |
| ई       | जाति-सम्बन्धी          | <b>८</b> ७  |
| ਤ       | इतिहास-सम्बन्धी        | 5           |
| জ       | ऋृतु-सम्बन्धी          | 5           |
| ए       | विविध                  | 88          |
|         |                        | १०३६        |
|         |                        |             |

१ मेवाड़ की कहावतें, भाग १, हिन्दी विद्यापीठ उदयपुर, जिसकी भूमिकारूप में यह लेख लिखा गया था।

कहावतों के इस प्रकार के विषय-विभाग के सम्बन्ध में मतमेद भी हो सकता है। ज्यों-ज्यों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपलब्ध सामग्री की परीत्ता की जायगी, विषय-विभाजन की प्रणाली भी स्पष्टतर होती जायगी। परन्तु प्रथम उद्देश्य तो एकबार सामग्री का सग्रहीत हो जाना है। भाषा-शास्त्र की दृष्टि से प्रत्येक कहावत का ग्रध्ययन भी त्रावश्यक है। कहावत संख्या १३५।१६६, १७५।४२ ग्रीर १८३।७८ में जान शब्द बारात के लिये प्रयुक्त है। यह राजस्थानी भाषा का चालू शब्द जान पड़ता है। मूल में यह शब्द संस्कृत यज्ञ के श्रपभ्रंश ज्यण से विकला है—

इसी प्रकार, पोठ्यां = प्रोष्ठ, बैस (१५०।८०), धेह (१४२।२) =
दह, हद; भोई (१८०।६२) = भोगिक, हाथी की सेवा के लिये नियुक्त
परिचारक ( ऋाईन ऋकवरी में ऋबुल फजल ने इसका वर्णन किया है),
भागे = टूटना, स०भग्न (१६३।११, १५६। ६१), फिया (१२२। ६६)
= तिल्ली, स०प्लीहा। नग जण्या ए नानकी, तरे-तरे की बानगी
(१२३।१००) कहावत का नानकी (= मा) शब्द बड़ा विलद्धण है।
ऋग्वेद में सिर्फ एक बार इस शब्द का प्रयोग हुऋा है—'उपल प्रद्धिणी
नना' (ऋ० ६।११२।३) नना ऋर्यात् मा चक्की पीसने वाली है।
उसके बाद कुषाण काल की शक मुद्राऋों पर नना देवी का नाम ऋग्या
है। हिन्दी के नाना नानी शब्दों में भी नना का ही सम्बन्ध ज्ञात होता
है। मेवाड़ी बोली में मा के लिए 'नानकी' शब्द प्राचीन ऋग्वेदीय ऋर्थ
का स्मरण दिलाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बोलियों में सुरिक्त

र पहला श्रद्ध पृष्ठ श्रीर दूसरा कहावत की सख्या वताता है। यज्ञ—जएण—जन—जान।

पजाबी में भी जन्न बरात को कहते हैं। हिन्दी का जनवासा शब्द भी 'जएए। वासक' से बना है। विवाह एक यज्ञ समका जाता था, इसी से यज्ञ शब्द बरात के श्रर्थ में भी प्रचलित हो गया।

अनेक शब्दों की परम्परा वैदिक भाषा तक पहुँचेगी। इसी प्रकार के इएड़ (= ईंडरी) और यून = जून (मूंज की मोटी रस्ती) ये दो शब्द मेरठ की देहाती बोली में जीवित मिले जो औत सूत्रों में प्रयुक्त हैं — अर्थ दोनों जगह वही है, पर सस्कृत साहित्य में उनके प्रयुक्त होने का श्रवसर नहीं श्राया। हो सकता है, हिन्दी की दूसरी बोलियों में भी उनकी परम्परा बच गई हो। बेल के लिये पोठ्यो शब्द भी सं० प्रोष्ठ का सूचक है और राजस्थानी भाषा में बच गया है। हिन्दी की श्रव्य बोलियों में वह नहीं पाया जाता है। यह भी वैदिक युग का शब्द है। प्रोष्ठ पद, प्रोष्ठ के पैर के श्राकार वाला—यह एक नच्चत्र का मशहूर नाम था। 'थारे भावे नागलो मारे भावे कतीर' (१५४।६७) का कतीर शब्द प्राचीन ग्रीक Kassiteros श्रीर संस्कृत कस्तीर से सम्बन्धित हैं। 'तुम्हें सीसा श्रव्छा लगता है, हमें रागा—श्रपनी-श्रपनी रुचि है।'

इस प्रकार के अन्य अनेक शब्दों की, जो कहावतों में नगीनों की तरह जड़े रह गए हैं, घात्री जनपदी बोलिया हैं। उनके स्वरूप का उद्धार करना साहित्यिकों का कर्तव्य है। इस संग्रह की कहावतों में अनेक शब्द ठेठ राजस्थानी भाषा के भी हैं, जैसे लाटी, पगरखी (१६८१३४), कसरों (१६१७), टेटा (१८८१३), माटी (१३४११५६) आदि। इमारी सम्मित में ऐसे सब शब्दों का एक कोष इसी प्रकार की पुस्तकों के अन्त में होना आवश्यक है। इससे पुस्तक की वैज्ञानिक उपादेयता बढती है।

लोकोक्तियों का अर्थ निर्देश करने के विषय में इस वात का सदा स्मरण रखना चाहिए कि भावार्थ से पहले शब्दार्थ अवश्य स्पष्ट करके लिखा जाय। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि भावार्थ शीव ध्यान में आने से शब्दार्थ का स्पष्टीकरण छूट जाता है। यथा, 'रोटी खावे मक्की की अर बड़ाई मारे कांसा की', (१२१)६०) उक्ति में कासे की वड़ाई मारने का भावार्थ है लम्बी-चौड़ी तारीफ करना, पर शब्दार्थ है कामे के बर्तनों में परोसे हुए, अष्ट-सुन्दर (या राजकीय) भोजन की प्रशंसा

करना। लोकोक्ति १४५।२२ का शब्दार्थ स्पष्ट है। लोकोक्ति १३२।१४६ में भींजा पाहुना क्यों भगी बराबर है, यह स्पष्ट होना चाहिए। श्रथवा १६१।६ में किव श्रौर चित्रकार को भी पाच नरक के द्वारों में गिनने का क्या हेतु है, यह जानने की इच्छा रहती है। सुन्दर स्त्रियों के प्रति चित्र श्रौर किवता द्वारा राजाश्रों को उकसाने के कारण शायद वे निन्दा के पात्र समसे गए। लोकोक्ति १६६।२ में नगर-सेठ की ऐतिहासिक घटना की श्रपेद्वा व्यग श्रधिक प्रवल जान पड़ता है श्रौर यह श्रूण लेकर मौज करने वाले किसी नादिहन्द की उक्ति जैसी लगती है। श्रथ की दृष्टि से निम्न लोकोक्ति विशेष ध्यान देने योग्य है—

श्रासोजां का तावड़ा में जोगी वेग्या जाट। बामण वेग्या सेवड़ा, ज्यों बाएया वेग्या भाट॥ (१८८१)

पुस्तक का अर्थ 'आश्विन मास में धूप तेज पड़ती है। उसमें फिरनेंं से जाट जोगी, ब्राह्मण सेवक और महाजन भाट जैसे हो जाते हैं।' ठीक नहीं है।

यह उक्ति बहुत ही चोखी है श्रीर हमारे जीवन की तीन विशेष घटनाश्रों पर इसमें चुटीली मार है। इसका पूरा श्रर्थ इस प्रकार खुलता है—

त्राश्विन मास की धूप में जाट कोगी हो जाता है, ब्राह्मण किनी वन जाता है, ब्रोह्मण किनी

१ कुन्नार की करारी धूप में कहा जाता है कि कस्त्रिया हिरन भी काले पड़ जाते हैं। उस घाम में भी जाट खेत में हल चलाता है न्त्रीर कातिक की बुन्नाई के लिये खेत तैयार करता है। उसका वह परिश्रमा योगी के पंचाग्नि तापने से कम नहीं कहा जा सकता।

र ब्राह्मण सेवड़ा वन जाता है। 'सेवड़ा' शब्द का श्रयं सेवक नहीं' है। सेवड़ा संस्कृत में 'श्वेवपट' श्रयांत् श्वेताम्बर का श्रपभ्रं श रूप है।

-जायसी के पद्मावत में भी यह शब्द प्रयुक्त हुन्ना है— सेवरा, खेवरा, बानपर, सिध, साधक, श्रवधूत । श्रासन मारे बैठ सब जारि भातमा भूत॥

(हिन्दी शब्दसागर प्रष्ठ ३६६८)

कुश्रार महोने के पितृपच में निमंत्रणभोजी ब्राह्मण प्रायः एक ही -बार दिन में भोजन कर लेता है, रात में नहीं खाता । श्राद्ध में जीमने वाले भोजनभट्टों पर किसीने कहावत में क्या श्रव्छा कूट किया है। इसी संग्रह की लोकोक्ति सं० १६६।३ 'बामण स्वामी सेवड़ा जात-जात ने मारे' में भी 'सेवड़ा' का यही श्रर्थ है, 'सेवक' नहीं!

३ कुन्नार मे बनिया भाट बन जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि श्रमौजी फसल की पैदावार से श्रपने देन-लेन की उघाई करते हुए महा-जन को भाट की तरह किसान श्रासामियों के लिये मीठे शब्दों का प्रयोग करना पडता है।

प्रस्तुत सप्रह में एकत्र सामग्री बहुत रोचक है। कुछ कहावतों में पूरा
साहित्य का रस त्राता है, जैसे 'सोडीजी बाखा सिणगार करे' (१८०१)
त्रियवा 'खखारा की खोड़ी श्रर हूँगर जाय पोड़ी' (१६३११०७)।
कितनी ही उक्तिया नाषा की दृष्टि से त्रत्यन्त सुन्दर त्रीर गठे हुए (प्रति-म्णात) सूत्रों की तरह हैं, जैसे 'बीज के सपके मोती पोयजे तो पोयजे'
१६३११०८), 'चरणामृत का गटका, मटे चौरासी का भटका' (१६३१११); बामण को घन सबोड़ा में, धाकड़ को धन जपोड़ा में (१९७१११) श्रादि। कुछ कहावतें ऐसी हैं जिनमें ठेठ राजस्थानी जीवन या अनोभावों की छाप है, जैसे सरदारों की जान में.... शन्त आसमान में (१८३१७८); रजपूत का दृषा श्रर छाजी का बीजा ने जगानी (१८३११४); भोजी मां का दावा बेटा शर हावी मां का भोजा बेटा (१८३१४७); घोड़ा की जात परात शर रजपूत की जात जमीं (१७०११८), ज्ञ्रादि। प्राय: सब बोली त्रीर भाषात्रों की कहावतों में इस प्रकार के स्था-

नीय श्रीर प्रादेशिक प्रभाव श्रवश्य पाए जायेंगे। उनके श्रस्तित्व से लोकोक्तियों के साथ भूमि का निकट सम्बन्ध सिद्ध होता है। जो भूमि सर्वभूतों की घात्री है, जहाँ भाषा के नाना रूप जन्म लेते रहते श्रीर पनपते हैं, वही भूमि युग-युगान्तरों में लोकोक्तियों को जन्म देकर उनका पालन श्रीर संवर्धन करती है। मनुष्य की श्रन्य सब वस्तुश्रों की भाति लोकोक्तिया भी भूत श्रीर भविष्य के साथ श्रद्धट सम्बन्ध रखती हैं श्रीर विकास के श्रविचाली नियमों के श्रनुसार लोक की मानसभूमि मे जन्म, वृद्धि श्रीर हास को प्राप्त होती रहती हैं। उनके विकास का श्रध्ययन वहुत ही रोचक श्रीर ज्ञानवद्ध क हो सकता है।

#### : १५ :

## हिंदी पत्रकार श्रीर भारतीय संस्कृति

बहुविध श्रमिराम पुष्पों की रमणीयता को पहचानने की श्राख श्रौर उनके मधुमय श्रंश को सण्हीत करने की शिक्त—ये दो ही पत्रकार की अपकात की कुं जी हैं। पत्रकार गीता के 'यद्यद्विभृतिमत्सत्वं' श्लोक को जीवन में प्रत्यच्च करता है। जहा-जहा तेज उसे दिखाई पड़ता है वहीं-वहीं से वह उसका सचय करता है। जहा विभृति—श्री—-ऊर्ज का निवास है वहीं पत्रकार की पहुंच है। 'विभृति' चात्र वैभव राजनीति है। 'श्री' ब्राह्म-धर्म या संस्कृति है श्रौर 'ऊर्ज' वैश्य-धर्म या भौतिक समृद्धि है। इन्हीं तीनों की उपासना पत्रकार का ध्येय होना चाहिए। ये ही तीन पदार्थ हमारी जनता या राष्ट्र में बसने वाला जन चाहता है।

### विभूति श्री ऊर्ज प्राण मन शरीर

इनको पुनः तेजस्वी बनाना पत्रकार का कर्तव्य है। राष्ट्र या समाज मे इनको प्रदीप्त करने की जहां से सामग्री मिल सकती है उसी दीप्ति-पट को उठाकर प्रकाश का स्वागत करना पत्रकार को इष्ट होना चाहिए। इसीसे राष्ट्र का प्राण, मन, शरीर पुष्ट बनाया जा सकता है।

हिन्दी-पत्रकार कला तो भारत के भावी पत्रकारों की नींव या प्रतिष्ठा हो सकती है, श्रगर ढग से इस कला का सचालन किया जाए। भारत भूमि को देखने, जानने श्रौर समकाने की जो शुद्ध भारतीय पद्धित है इस समय उसकी श्रावश्यकता है। राष्ट्र-निर्माण में उसकी पदे-पदे श्रावश्यकता है, जनता भी उसको जानना चाहती है। यदि हिंदी पत्रकार उससे परिचित है तो श्रंगरेजी पत्रकारों को भी वह सिखा सकता है श्रौर उसका शान उन पत्रकारों की ईर्ष्या का विषय बन सकता

है। प्राचीन साहित्य में से कितना राष्ट्र के नवप्राण में पुनः ढाला जा सकता है-इसकी कु जी हिंदी पत्रकारों के हाथ में ही है। हिंद संस्कृति से भारत के भावी निर्माण में क्तिनी अधिक सहायता मिल सकती है--इसको पहचानकर लेखनी उठाने वाले पत्रकार जिस उत्साह से कार्य करेंगे वह बहुत ही श्लाघनीय होगा। राजनीति, भाषा-निर्माण, यारिभाषिक शब्दावली, साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय रगमच, कला, संगीत श्यनेक विषयों की भारतीय पद्धति का ज्ञान भारतीय पत्रकार के लिये श्रावश्यक है श्रौर हिन्दी का पत्रकार उसका प्रतिनिधि समसा जायगा। मन ने गगा-यमुना से सींचे जाने वाले मध्य देश के लिये माना है कि श्रह देश मातृभूमि का हृदय है ऋौर यहीं से पृथ्वी में चरित्र की शिक्ता फैली है। यही कें चा लच्य हिंदी-पत्रकार का होगा। वह भारतीय यत्रकार-कला का मानदंड होगा। उससे ही श्रन्य पत्रकार श्रपना जीवन-रस ग्रहण करेंगे । यह त्रादर्श मेरे मन मे हिंदी भाषा की पत्रकार-कला के लिये है। मन का 'स्वं स्वं चिरत्रं शिचरन् पृथिन्यां सर्व आनवाः' वाक्य हिंदी-पत्रकार के लिये ऋत्तरशः सत्य है ऋर्यात् भारतीय भाषात्रों के ग्रन्य पत्रकार हिंदी के ग्रायजन्मा 'श्रायेत्वर' (यह शब्द -अयर्ववेद के पृथिवी सूक्त का है ) संपादकों से अपने लिये शैली, आदर्श, चरित्र (Code of conduct ) की शिक्षा ग्रहण करें । इसके लिये -सम्पादकों को साधना ऋौर तप की ऋावश्यकता है। राष्ट्र का जन्म तप से ही होता है। कहा है:-

> भद्गमिष्छ्नत ऋषयः स्व्विदः तपो दीचायुपानिषेदुरभे । ततो राष्ट्रं वत्तमोजश्र जातं तदसमै देवा उपसंनमन्तु॥

'ऋषियों ने कल्याण की कामना से पहले तप और दीन्ना की उपा-सना की । तब राष्ट्र और बल का जन्म हुआ; तब देवों ने उस राष्ट्र को अणाम किया।' यह तप किस प्रकार किया जा सकता है। यह तप

शानमय होगा। शानमय तप ही हिंदी पत्रकार या सम्पादक के लिये हैं P श्रध्ययन - निरन्तर श्रध्ययन-श्रपनी बुद्धि के उत्कर्ष से प्राचीन संस्कृति का श्रनुशीलन श्रौर फिर श्रर्वाचीन जगत् के लिये उसका प्रकाशन श्रौर प्रकटीकरण - यही ज्ञानमय तप हिंदी-पत्रकार के लिये हैं। राष्ट्र क्या है ? घर्म क्या है ? राष्ट्र श्रीर घर्म का क्या सम्बन्ध है ? ब्यास के राष्ट्रीय धर्म एवं मनु के ग्रीर कीटिल्य के धर्म का ऐहलें। किक ग्रम्युदय से क्या सम्बन्ध है ? राष्ट्र में वसने वाले जन का क्या स्वरूप है ? मातृभूमि का स्वरूप, उसके भूगोल का परिचय, उसके साथ जन की घनिष्ठ एकता, 'माता भूमि: पुत्रो ऋहं पृथिष्या:' का ऋर्य इस प्रकार के ऋनेक विषयो पर हिंदी-पत्रकार का ज्ञान होना चाहिए। यह पृथिवी भूत और भविष्या दोनों की श्रिधिष्ठात्री है। श्रतएव जो कुछ भूतकाल का वरदान है वह भविष्य के काम का कहाँ तक हो सकता है – इस दृष्टि से हमें सन्तत विचार करने की स्त्रावश्यकता है। भूतकाल की शक्तियों को भविष्य मे विकसित करके राष्ट्र-निर्माण के लिये उन्हें कितना शक्तिशाली बनाया जा सकता है--इसका अनुभव या विचार हिंदी-सम्पादको को होना चाहिए। मेरी दृष्टि में व्यास, वाल्मीकि, कालिदास आदि राष्ट्र के उत्तमोत्तम मस्तिष्कों का सुन्दर ज्ञान हमारे पत्रकारों को होना चाहिए। जितना सशक्त चिन्तन देश में पहले हुन्ना है उससे परिचित हुए विना इमारी लेखनी में तेज नहीं ग्रा सकता। हिंदी का चेत्र विशाल हो रहा है। हिंदी को अपने ही देश मे अन्य भाषाओं और प्रान्तों के साक श्रपना सम्बन्ध विकसित करना है, श्रीर विदेशों के साथ भी श्रन्तरग परिचय प्राप्त करना है। मैं इस दृष्टिकोण को प्राचीन अथर्ववेदीयः सास्कृतिक परिभाषा में 'चातुर्दिश' दृष्टिकोण कहूँगा। नालन्दा महा-विहार के भिष्नु इस 'चातुर्दिक्' दृष्टिकोण की उपासना करते थे। सुवर्ण द्वीप, सुमात्रा स्त्रीर यवद्वीप तक उनकी चक्षुष्मत्ता का विस्तार या । श्राज हिंदी के चक्षुष्मान् सम्पादकों को पुनः 'चातुर्दिश' दृष्टिकोण को

त्रप्रपनाने की श्रावश्यकता है। तभी हिंदी श्रपनी कॅची श्रासन्दी पर प्रतिष्ठित होकर कह सकेगी—

वर्ष्मोऽस्मि समामामामुखतामिव सूर्यः 'मैं ब्राबरी वालों में इस प्रकार बढकर हूं जैसे उगने वालों में सूर्य।'

श्रहमिस सहमान रुत्तरो नाम भूम्याम् । 'मैं भूमि पर सबसे उत्तर हूँ ।' इस श्रादर्श के लिये हिंदी-पत्रकारों को उद्योग करना श्रावश्यक है । हिंदी-पत्रकार शिद्धा-प्रतिष्ठान की स्थापना एक श्रन्छा कार्य है । उसके द्वारा बहुत कुछ प्रगति सही दिशा में हो सकती है ।

कुछ काल तक अग्रेजी पत्रकारों से हमें अपना मार्ग सीखना भी पड़ेगा। पर वह शिला प्राण्वन्त व्यक्तियों के अपने विकास के लिये रस ग्रहण करने के समान होगी। उससे हमारी चेतना और कर्मण्यता की वृद्धि ही होगी। अतएव उसमें मुक्ते कोई हानि नहीं दिखाई पड़ती। हॉ, उस रस-पोषण में वास्तविक मूल हमारी अपनी ही आत्मा है, जिसे हम एक च्या के लिये भी नहीं भूल सकते।

## : १६ :

# हमारी उपेत्ता का एक नमूना

हिन्दी पत्रों के मानस किसी बोम से कातर जान पड़ते हैं। उन्हें हिमालय की तरह भारी-भरकम विषयों की चिन्ता रहती है, विदेशों के समाचार भारतीय जनता को परोसने के लिये, वहा के नट-नटी तक की बात छापने के लिये वे छटपटाते रहते हैं। पर गरिष्ठ पारस को हूँ ढते-हुँ दृते ऋपनी ही जनता के लिये ऋावश्यक हल के स्वास्थ्यकारी समाचारों की श्रोर उनका ध्यान नहीं जाता। पैरो के नीचे जो हरियाली दब जीवन-रस से लहलहा रही है उसकी भी तो कुशल-वार्ता पूछनी चाहिए, किसान के नंगे पैरों को स्पर्श करने का सीभाग्य तो उसीको मिला है। क्यों नही हमारे पत्र किसान-जीवन के भीतर पैठ कर उसकी चर्चा उठाते ? क्यो नहीं उनके स्तम्भों में हमारे देहाती आमोद-प्रमोद की बातें छापी जातीं १ क्यो नहीं वे ऋपने घरो में हो रात-दिन बीतने वाले जीवन को सवा-रने के लिये आतर होते ? 'लखनऊ से ' 'पत्र निकल रहा है। उसके कन्धो पर सारे विश्व के समाचार देने का ऐसा भारी बोम लद गया है कि उसे श्रमी तक श्रपने नगर के जीवन पर एक विशेषांक प्रकाशित करने या साप्ता-हिक संस्करण के रूप में केवल अपने नगर की ही चर्चा उठाने का अव-काश नहीं मिला। यहा कितने उद्यान, उपवन, त्र्यारामवाटिकाए हैं १ पहले उनके प्रति नागरिकों का क्या भाव था १ स्त्रब क्या भाव है १ कौन उनके प्रबन्ध का उत्तरदायी है ? उनकी हरी दूव के प्रति इतना उपेका भाव क्यों है १ वहा के पुष्प किसके दोष से अपना रवेत हास खो बैठे हैं ? वहाँ के फौब्बारों में कब से जल का स्पर्श नहीं हुन्ना है ? इन प्रश्नों के प्रति स्त्रीर नागरिक जीवन से सर्वधित इनके एकसी एक बाधव प्रश्नों की श्रोर हमे सचेत करने वाला कौन है ? ""पत्र का नाम श्रागया है.

इसलिये लिख देता हूँ । उसके सुविशाल कार्यालय से पचास गज पर ही सामने एक सुन्दर फौच्चारा किसी कला-भावुक नगर-प्रतिनिधि ने केसर बाग की चौक की शोभा के लिये कभी बनवा दिया होगा। दिन भर में चालीस-पचास इजार व्यक्ति उसकी परिक्रमा के पथ को छूते हुए निकल जाते हैं। पर हाय, श्राज कई वर्षों से उस फीव्वारे ने जल की बूँद के भी दर्शन नहीं किए । वह खड़ा है जीवन के शुष्क टर्भिन्न का स्रिभशाप लिए। किस ग्रपराधी को वह इसके लिये दिहत करे १ वह मूक है, पर उसकी मौनभाषा का तीच्या स्वर हमारी सार्वजनिक जड़ता को पुकार कर कह रहा है। चाहिए तो यह था कि उसमे सूरज की धूप में हँसने वाले कुछ लाल-पीले-सफेद कमल खिलते होते श्रीर नागरिकों के खिलखिलाते हुए वच्चों के समान उन कमलों को फव्चारे के उछलते हुए जल के निर्मल छीटे स्नान कराते। पर ज्ञात होता है कि कलहसों से मुखरित श्रोर नील-पीत कहारों से सुशोभित वापिया की कल्पना करने वाले भारतीय मानवों का युग चला गया श्रौर उनके नए वंशजों ने श्रभी तक जन्म नहीं लिया। जीवन में चारों ग्रोर कला का ग्रभाव है। भय है कि कलामय जीवन की सुधि यदि समय रहते न ली गई तो हम सबको जीवन की कुरूपता प्रस लेगी । सुरूप जोवन ही तो मानव का सबसे वडा लाभ है, हिन्दी पत्रां की यहां बड़ी भारी राष्ट्रीय सेवा समभी जाएगी कि वे समय पर अपने जनसमूह को सुरूप जीवन के प्रति सचेत कर दें श्रींर प्रति सप्ताह के सस्करणां में इसकी श्रलख जगाते रहें। यदि इमारे मितमान संपादको ने अपने इस कर्तव्य को भली-भाति समम्कर इसके लिये उद्योग की गाठ वाघ ली तो न केवल ' ' 'पत्र के पड़ोसी फव्वारे को ही सहानुभूति के चार श्रव्हर मिल जाएगे, वरन् उसके सैकड़ों सकुट्टियों का दुखड़ा भी लखनऊ के नागरिकों के ध्यान में ग्रा-जाएगा श्रीर एक लखनऊ वया, भारत के सारे गाँव श्रीर शहरों के नगरोद्यानों में फूलने वाने पुष्य नए जीवन का त्राशीर्वाद पाकर खिलने

लगेंगे एव उनकी भूमि दूब श्रोर दूधी की हरी बानात से सब उठेगी। उस सजीवता श्रोर खिलखिलाहट में श्रपनी ही स्वस्थ सस्कृति श्रोर सुरूप जीवन की भाॅकी हम देखेंगे। ईश्वर करे, हिन्दी पत्रों के नागरिक कर्तव्यं की यह डोंडी शीघ्र बजे।

### : 20:

## सम्पादक की आसन्दी

प्राचीन व्यासगिदयों का नवावतार सम्पादकों की स्त्रासन्दी में हुन्त्रा है। ज्ञान के गृढ अर्थों का लोकहित के लिये जन-समुदाय मे वितरण करने वाले प्राचीन व्यासों का उत्तराधिकार ऋर्वाचीन समादकों के हिस्सै में त्राया है। न्यासों ने वेशें की समाधिभाषा का विस्तार त्रीर न्याख्यान करके उस सरस्वती को लोक के कठ तक पहुँचाया। स्त्राज विवेकशील सम्पादकों को भी नये भारतवर्ष मे ज्ञान-विज्ञान के लिये कार्य सम्पन्न करना है। लोक-जीवन के बहुमुखी पत्तों का श्रध्ययन करके उसके लिये जो कुछ भी मूल्यवान्, सर्वभूत हितकारी ऋौर कल्यागापद हो सकता है उसे लोक के दृष्टिपय में लाने का कार्य सम्पादकों का ही है। सम्पादक की दृष्टि स्रपनी मातृभूमि के भौतिक रूप को गरुड़ की चक्षुष्मता से देखती है। भूमि पर जो भी जन्म लेकर बढता है उस सबके प्रति सम्पा-दक को प्रेम ऋौर रुचि होनी चाहिए। पृथिवी के हिमगिरि ऋौर नदियाँ सस्यसम्पत्ति ऋौर वृद्धवनस्पति, मिशा हिरएय ऋौर खनिन द्रव्य, पशु-पद्धी एवं जलचर, त्राकाश में सचित होनेवाले मेघ श्रीर श्रन्तरित्त में वहने वाले वायु, समुद्र के त्रागाध जल में संचार करने वाले मुक्ता शुक्ति ऋौर तिमिंगिल मक्स्य - सब राष्ट्र के जीवन का ग्राभिन्न श्रद्ध हैं श्रीर सबके विषय में ही सम्पादक को लोक शिक्षण का नार्य करना चाहिए। समद्र की तलहटो में सोई हुई सीपियाँ अपनी मुक्तागशि से राष्ट्र की नवयवितयों के शरीर को सजाती हैं, अतएव उनके हित के साथ भी हमारे मगल का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जागरूक राष्ट्र के सम्पादक को उनके विषय में भी सावधान श्रौर दत्तरुचि होने की श्रावश्यकता है। प्रवाल श्रौर मुक्ताश्रों का कुशल-प्रश्न पूछे विना राष्ट्र समुद्ध कैसे कहा जा सकता है ? जिन समाचार-पत्रों के स्तम्भों में पृथिवी से सम्बन्धित सब पदार्थों के लिये स्वागत का भाव है वे हो लोक की सची शिक्षा का कार्य कर सकते हैं।

सच्चे सम्पादक को ख्रपने पैरों के नीचे की भूमि के प्रति सबसे पहले सचेत होना चाहिए। ख्रपने थर, गाँव, नगर, प्रान्त छौर देश के जीवन के रोम-प्रतिरोम को भक्तभोरना हमारा पहला कर्त व्य हो। 'घर खीर तो बाहर भी खीर', घर मे एकादशी तो बाहर भो सूना। ख्रतएव विदेशों के समाचार छौर जीवन के प्रति सतर्क रहते हुए भी हमे निज घर के प्रति उदासीन नहीं हो जाना चाहिए। आज मातृभाषाछों के छनेक पत्रों को घरेलू समाचार छौर जीवन की व्याख्या के लिये एक नए प्रकार की कर्मठ दीन्ना ग्रहण करनी है।

सम्पादक की श्रासन्दी शकर के कैलास की तरह ऊँ ची प्रतिष्ठा का श्विन्दु है। वहाँ से सस्य श्रीर ज्ञान की धाराश्रों का निरन्तर लोक में श्रवाह होना चाहिए। जागा हुश्रा सम्पादक लोक में नये श्रवख जगाने का सूत्रपात करता रहता है, कारण कि श्रीर लोग जहाँ सोते रहते हैं उन विषयों में भी सम्पादक जागता रहता है श्रीर श्रपने जागरण के द्वारा स्लोक के मस्तिष्क को भूली हुई बातों के प्रति जाग्रत् करता है। व्याख्या, सतत् व्याख्या सम्पादक का स्वभावसिद्ध धर्म है। घनीभूत ज्ञान को ता कर श्रीर विस्तृत बनाकर लोक में फैला देना सम्पादक का कर्तव्य है।

सम्पादक की श्रासन्दी श्रमय, सत्य, ज्ञान श्रीर कर्म के चार पायों पर खड़ी है। व्यक्ति श्रीर समाज, देश श्रीर विदेश उस श्रासन्दी के श्राड़े तिरछे डहें हैं। लोक की सेवा उसके बैठने का ताना-बाना है। नया उन्मेष, नई कल्पना, स्फूर्ति श्रीर उत्साह—ये उस श्रासन पर श्राराम से बैठने के लिये गुदगुदे वस्त्र हैं। जन-संवेदना या सहानुभूति श्रीर न्याय-बुद्धि, ये सम्पादक की भव्य श्रासन्दी के श्रलंकार हैं। इस श्रासन्दी पर राष्ट्र या भौम ब्रह्म की सेवा के लिये सम्पादक का श्रासन्दी में जाता है। राजा श्रीर प्रजा दोनों की भावनाएँ सम्पादक की श्रासन्दी में मिली हैं। जब कुशंल सम्पादक इस प्रकार की श्रासन्दी पर बैठता है तब

राष्ट्र का जन्म होता है। राष्ट्र के विस्तार श्रीर रूप-सम्पादन के नए श्रकुर खिलते एव नए फूल-फल फूलते-फलते हैं। राष्ट्र की रूप-समृद्धि के साथ साथ सम्पादक का तेज भी लोक में मंडित होता है श्रीर चन्द्र-सूर्य की भाति दिग्दिगन्त में ज्याप जाता है। जिस सम्पादक के तप श्रीर श्रम से राष्ट्र का जन्म श्रीर सवर्धन हुश्रा, वही सचा सफल सम्पादक है। उसे ही प्रजाएँ चाहती हैं श्रीर श्रुतियों का यह श्राशीर्वाद उसीमें चरि-तार्थ होता है:—

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु ।

### : 2= :

## ग्रामीण लेखक

( पं० बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम एक पत्र )

प्रिय श्री चतुर्वेदीजी,

लखनऊ

६—११∙ –४३

(रेल-यात्रा में, बालामक)

२२-१०-४३ के पत्र के साथ स्त्रापने जो 'प्रामी ए लेखकों की समस्या' शीर्षक लेख भेजा है उसे भैंने पढा । श्री चन्द्रभानुजी ने एक श्रावश्यक विषय की श्रोर ध्यान दिलाया है । गाव के साहित्य-सेवियों को ग्रामीण न कह कर प्रारम्भ ही मे मैं उन्हें जनपदीय लेखक या जान वस् लेखक कहना पसन्द करूँ गा। ऋशोक ने ऋपने शिलालेख में गाव की जनता को ग्रामीया न कह कर 'जानपद जन' का प्रतिष्ठित नाम दिया है। इसपर त्र्यापको एक लेख भेज चुका हू। जनपदों मे रहने वाले जो लेखक साहित्य मे रुचि रखते हैं, उनके विषय में हमे उदारता से सोचना चाहिए। लेखक गाव मे बैठकर लिखे या शहर मे, दोनों में बन्धुत्व का नाता है । इस सख्य-भाव से कभी-कभी एक लेखक दूसरे की सहायता से बहुत उन्नति कर सकता है । जैसे हम व्यावहारिक जीवन मे श्रपने काम साधने के लिये समान रुचि वाले मित्रों की दूँढ़ लेते हैं, वैसे ही ज्ञान के हो त्र में समान-शील सखात्रों को प्राप्त करना त्रौर भी त्रावश्यक है । इस प्रकार के सम्पर्क के लिये हर एक लेखक को सचाई के साथ प्रयत्न करना चाहिए। सचाई का बर्ताव बहुत श्रावश्यक है। यदि लेखक इस विषय में अनिधकारपूर्वक चे त्र में प्रवेश करता है तो उसे इस प्रकार के सख्यभाव या सम्पर्क प्राप्त करने में न केवल असफलता होगी बल्कि निराश भी होना पड़ेगा । स्त्राप यदि स्वयं कुछ मेहनत नहीं

करते तो केवल ऊँ चे सम्पर्क से भी कुछ न होगा । इसलिये हर एक लेखक को स्वयं साधना करने की जरूरत है, चाहे वह गाव में हो चाहें शहर में। ऋाप ऋपने प्रति सच्चे हैं तो ऋपनी रुचि के विषय में ज्ञान प्राप्त करनें के लिये कुछ परिश्रम करिए। श्रमशील लेखक ही कुछ प्राप्त कर सकता है । अपने जनपदीय साहित्य बन्धुओं से कहिए कि वे अपने प्रति-सम्मान वा भाव रख कर अपने कार्य में श्रद्धाल होकर खुब परिश्रम करे। एक दिन मे किसीको सिद्धि नहीं मिलती. अतएव निरंतर माजने से ही ज्ञान की मिण चमक सकती है।

जिस मानसिक स्थिति में गाव या शहर का भी कोई लेखक हो. उसमें उन्नति परने के लिये किसी के चे मस्तिष्क के साथ टकर की आव-श्यकता को मैं मानता हू। जब दो मित्तिष्क टकराते हैं तो उनसे स्फूर्ति श्रीर चिनगारी पैदा होती है। जब दो जातियों में ऐतिहासिक परि-स्थितियों के कारण टकर लगती है, तब सस्कृति की नई घारा बेग से फूट पड़ती है। जाति में नए विचार, नई प्रेरणा ऐसे वेग से दौड़ती है जैसे इन्द्र के बज्र ने पर्वतों के कपाटों को फोड़ कर रुके हुए जलों की निदया छोड़ दी हों। श्रतएव हर एक उदयशील लेखक को यह इच्छा रखनी चाहिए कि वह अपने लिये अवसरों की तलाश में रहे और उनसे लाभ उठावे।

जनपदीय वन्धुत्रों के लिये एक उपयोगी सुक्ताव यह भी है कि वे श्रपने-श्रपने जनपद में ही श्रपने से श्रीष्ठ लेखक या साहित्यसेवी को ट्रॉड--कर ऋौर ऋापस में भिलकर विचार करने की प्रथा को प्रचलित करे। हर एक जिले में भी तो सब लेखक एक से नहीं होते । उनमे भी छोटे बड़े की बहुत सी कोटिया हैं। जनपदों में रहने से ही कोई लेखक हीन नहीं हो जाता ऋौर न इसी कारण उसे शहरी लेखक की शरण के लिये ऋधोर होना चाहिए। खूब देखभाल कर अपने होत्र के लेखको से परिचय-बढाइए, जो श्रापको अपने से अञ्छे जान पडे उनसे साहित्यिक मित्रता-का नाता जोड़िए श्रौर उस नाते को प्रेम श्रौर उमंग के साथ सींचतें 🧳

1 . Lange

रहिए। महीने में एक बार, ६ महीने में एक बार या साल में एक बार परस्तर मिलने के लिये सम्मेलन, गोष्ठी, समाज या मेले करने की प्रथा का स्थारम्भ हो जाना चाहिए। इन मेलों में सादगी हो, दिखाना या स्राड-म्बर न किया जाय। कुछ-न-कुछ काम की बात हर एक लेखक लेकर स्थाने स्थार स्थापस में विचार करके लाभ उठाने। इसी साहित्यिक मिलन या यात्रा को जब सुविधा या स्थानसर हो स्थाप स्थपने चेत्र से बाहर जाकर भी पूरा कर सकते हैं।

जनपदीय लेखक को काम करने की निश्चित दिशा तय कर लेनी चाहिए। जानपट-साहित्य का काम बहुत बड़ा है। उत्साहवश हम सारे चित्र पर श्रिधकार कर लेना चाहते हैं श्रीर जो काम श्रपने वश का नहीं है उसमें भी हाथ डाल देते हैं। श्रपनी शक्ति को तौल कर, अमित्रों से सलाह लेकर काम करने की ठीक दिशा का निर्णय कर लीजिए स्त्रीर धीरे-धीरे उस रास्ते पर चिलए। एक काम को हाथ में लेकर जब उसमें कुछ सफलता श्राप पा लेते हैं तो श्रापको मानों श्रपने परिश्रम का फल मिल जाता है। श्रीर उससे श्रापको प्रसन्नता होती है, स्वय श्रपने उत्पर विश्वास जम जाता है। इसी तरह गाव के लेखक श्रागे बढ सकते हैं।

जैसे-जैसे श्राप काम करते जाते हैं उसकी परीक्तित करा लेना भी श्रावश्यक है। जिन लेखको से श्रापने सम्पर्क प्राप्त किया है, उनसे कभी मिलकर यह जान लेना चाहिए कि किए हुए काम में फीसदी कितना सही है, कितनी कमी है, किस तरह उसका सुधार किया जाय। यदि सची नीयत से ऐसा किया जायगा तो श्रवश्य ही सची सलाह मिल सकेगी। परन्तु यह श्रावश्यक है कि केवल मन बहलाव के लिये किसी का या श्रपना समय श्राप नष्ट न करें। कैसा भी सहृदय कोई साहिस्य-सेवी हो उसकी शक्ति श्रांर समय तथा साधन परिमित हैं। इसका ध्यान इर लेखक को रखना श्रावश्यक है।

यदि गाव के लेखक स्वयं परिश्रम करने में मन लगाएंगे, यदि वे

स्रासपास विद्वानों को द्वँ दकर उनसे मिलेगे, यदि वे श्रपनी भूमि के साथ सम्बन्ध बढाएंगे, तो उनके मानसिक भोजन का पचास प्रतिशत तो अवस्य मिलने लगेगा। भूमि के साथ सम्बन्ध, यह एक अर्थगर्भित सूत्र है। भगवान् ने ही पृथिवी में उत्पादन की अनन्त शक्ति भर दी है। हर साल कितने वृद्ध, वनस्पति, लताओं को इस मही माता से जन्म मिलता है! कितने अनन्त सस्यों की यह धात्री है! इसकी उर्वरा शक्ति का उस साहिस्यिक पर भी प्रभाव पड़ेगा, जो इसके सम्पर्क से अपने मनोभावों को अनुप्राणित करना चाहेगा।

कालसी **१**⊂—११ —४३

गांव के लेखकों को श्रपने चारो श्रोर की प्रकृति से, पृथिवी से, अनता से श्रोर उसकी सस्कृति से विषयों को चुनना चाहिए । नए-नए विषयों को सोचने श्रोर उनपर सामग्री का सकलन करने की श्रॉख उत्पन्न करनी चाहिए। लेखों का मसाला कहाँ से श्रोर कैसे इकट्ठा किया जाए ? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि जनपद लेखक के लिये श्रपना जनपटीय चे त्र ही बड़ी भारी खान है। उसीमें से उसे उन रत्नों को लेना न्वाहिए, जो श्राजकल श्रॉख से बचे हुए पड़े हैं। मेरठ के एक गाव में त्रिठकर वहा की गाय श्रीर मैंसों के विषय में पचास से श्रिधक शब्द मैं प्राप्त कर सका। उनमें कुछ ऐसे थे जिनकी परम्परा भाषा-शास्त्र की दृष्टि से निक्तकार यास्क के समय तक जाती है।

श्रभी जींसार इलाके की यात्रा में लाखामएडल गाव के एक श्रमपढ परमा नामक वर्ड से लकड़ी पर नक्काशी के पचास शब्द इकहें किए जा सके जिनमें काफी मसाला पुराना है। किवाड़ों में लगे हुए पीतल के छल्ले के लिये, ककरण श्रीर उसके बीच की गोल पतरी के लिये 'चन्दक' शब्द मुक्ते परमा की कृपा से ही प्राप्त हुए। किसी कोप में भी हूँ ह कर इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इनकी प्रयोग-

शाला तो जनपद की जीतीजागती परम्परा ही है। यदि श्राप श्रद्धावान्। हैं तो श्रवश्य ही दिन-प्रति-दिन श्रापकी भोली भरती जाएगी।

यों तो साहित्य का च्रेत्र बहुत विशाल है, पर किसी भी भाषा के निखिल वाड्मय के तीन विभाग किए जा सकते हैं। प्रत्येक लेखक इन्हें ध्यान मे रखकर अपने-अपने विषयों और कार्य-च्रेत्र का वर्गीकरण कर सकता है। ये तीन विभाग में। लिक हैं और प्रत्येक जाति की सम्यता में पाए जाते हैं। संचें प में उनका सूत्र यह है—पृथिवी, जन, ज्ञान अर्थातः—

- (१) पृथिवी ऋौर उसका भौतिक रूप।
- (२) पृथिवी पर बसने वाला जन-समुदाय, मनुष्यों की नस्ल।
- (२) उस जन का मानसिक चिंतन, त्राथवा ज्ञान-सृष्टि।

साहित्यरूपी विष्णु के इन्हीं तीनो चरणों में समस्त वाङ्मय विस्तार समाया हुन्ना होता है । हम भी इनमें से कहीं-न-कहीं काम करतें हुए होंगे।

पहले पृथिवी का भौतिक रूप हमारे सामने फैला है। मिट्टी, जल, वायु, लता, वृद्ध, वनस्पति, पशु, खनिज आदि सैंकड़ो विषयों का अध्ययन पृथिवी का अध्ययन है। आपके यहाँ वर्ष भर में कितनी तरह की हवाए चलती हैं, किस महीने में कीन-सी हवा आती हैं; मौसम और खेती-बाड़ी पर उसका क्या असर होता है, महुए के चूने और आम के पकने के लिये कीन-सी हवा चाहिए, कीन-सी हवा गेहू के दूध-भरे दानों को पिची कर डालती है इत्यादि विषयों का मथन आप गाँव में ही आँख खोल कर कर सकते हैं। ये उदाहरणमात्र हैं। एक बार मगल द्वार से जब आप जनपद के ससार में प्रवेश करेंगे आपके लिये धनपति कुबेर की अमित भएडार खुला हुआ मिलेगा।

पृथिवी पर बसने वा ते जो मनुष्य हैं उनका अध्ययन साहित्य की दूसरा विभाग है। उन्हें हम वैज्ञानिक भाषा में 'जन' कह सकते हैं।

जन की संस्कृति, रहन-सहन, वस्त्र-भूषा, तृत्य-गीत, काम करने के श्रीजार, पेशे, उद्योग-धषे, एक-एक श्रंग साहित्यल्पी श्रन्न का कोठार ही समभाना चाहिए। नाषा में पेंशेवर लोगों के सूचक कितने शब्द हैं, इसीकी सूची बड़ी रोचक बन सकती है। मैं इस समय इसका विस्तार नहीं करूँ गा।

हमारे बन ने बो मानसी सृष्टि की है, जान के चे ते में, नीति, धर्म, साहित्य और आचार के जगत् में बो अपना विकास किया है वह साहित्य का तीसरा विभाग है। हमारी रुचि हो तो हम उसके किसी अग का अध्ययन कर सकते हैं।

प्राचीन परिभाषा में कहे तो पृथिवी के भौतिक रूप के ऋध्ययन को देवऋगा, पृथिवी पर बसने वाले ऋध्ययन को पितृऋगा ऋौर जन की ज्ञान-साधना के ऋध्ययन को ऋषि-ऋगा कह सकते हैं। इन तीनों ऋगों का उद्घार ही साहित्यिक का उद्देश्य होना चाहिए।

## कैलास-मानस-यात्रा

कैलास ऋौर मानसरोवर के पुरुष प्रदेश जगतीतल मे श्रपनी रम-ग्रीयता के लिये त्राद्वितीय हैं। उनके त्रानुपम सौन्दर्य के साथ घनिष्ठ परिचय प्राप्त करना हमारे ऊपर मानो एक राष्ट्रीय ऋण है। हमारे पूर्वजो ने ऋपने इस कर्तव्य को ठीक प्रकार समभा था। उन्होंने ऋपनें चरणों के तप से इन स्थानों की यात्रा की, ऋपनी वाणी की विभूति को इनके माहारम्य गान से सफल किया श्रीर श्रपने उदार भावों से सोने श्रीर चॉदी के रंग-बिरंगे रूप भरकर इन हिममंडित प्रतेशों को श्रमर सोन्दर्य के दिन्य प्रतीकों की भाँति हमारे साहित्य मे चिर-प्रतिष्ठिता किया। कैलास-मानसरोवर के साथ हमारा सौहार्द भाव त्राज का नहीं, बहुत पुराना है । किसी देवयुग में जब गगा-यमुना ने ऋपने कर्मठ ताने-बाने से मिट्टी के सुन्दर-सुन्दर पट उत्तरापथ की भूमि में फैलाने शुरू किए और जब प्रथम बार अन्तर्वेदी के राजहंस अपनी वार्षिक यात्रा के सिलिसिलो में श्राकाश में पंख फैलाए हुए मानसरोवर के तट पर जाकर उतरे, तभी से मानो कैलास के साथ हमारा सल्यभाव शुरू हुआ, अीर वह सम्बन्ध श्राजतक उसी प्रकार श्रविचल है। हमारे शरकालीन निर्मल आकाश की गोद को प्रतिवर्ष कौञ्च पित्त्यों की क्लरव करती हुई पंक्तियाँ त्राज भी भरती रहती हैं। उस समय वे कैलास त्रीर मानसरीवर का कुशल संदेश लेकर लौटती हैं। हमने अपने बचपन से उनको देखा है ऋौर बालपन के तरंगित स्वरों से उनका सहर्ष स्वागत भी किया है। न्योम के उन यात्रियों का हमें उपकार मानना चाहिए जो कैलास-मानस की स्मृति को हमारे लिये हरी-भरी रखते हैं।

इसी प्रकार की कृतज्ञता प्रस्तुत यात्राग्रथ के लेखक के प्रति हमारे ान में आती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यात्रा के दो प्रकार होते , एक शुक-मार्ग ग्रौर दूसरा पिपीलिका-मार्ग। शुकादि पद्मी एक यान से दूसरे स्थान तक उडकर पहुँच जाते हैं, पर अपने पीछे वे कोई ाद-चिन्ह नहीं छोड़ने। परन्तु चोंटी एक-एक पैर उटाती हुई अमपूर्वक मार्ग को तय करती है, श्रीर उसकी पूरी पगडडी स्पष्ट हमारे सामनें दिलाई पड़ती है। यो तो अनेक भारतवासी हर साल हिमालय के दुर्गम पयों को पार करके कैलाम-मानसरोवर के दर्शनों को जाते हैं. परन्त स्वामी प्रणवानद का कैलास-दर्शन एक स्तुत्य घटना है। उसका कारण यह है कि उन्होंने ऋपनी कैलास-यात्रा की पिपीलिका-गति हमारे सामने स्पष्ट मूर्तिमाती करने का एक सुदर त्र्यौर सराहनीय प्रयत्न किया है। कैलास मानसरोवर के दर्शन से उनको जो स्फूर्ति प्राप्त हुई ख्रौर उनके मन तथा नेत्रों को जो स्वर्गीय सुख पहुँचा, उसमें उन्होंने सबको हिस्सा दिया है। वे अपने प्रसाद में सबको सम्मिलित करने के उत्साह से प्रेरित हए हैं। कैलास-यात्रा पर इतनी पूर्ण त्रीर प्रशस्त पथ-प्रदर्शक पुस्तक शायद ही किसी भाषा में श्रवनक लिखी गई हो। पुस्तक की तीसरी और चौथी तरगो को पढ़ने के बाद कैलास के दुरूह मार्ग की स्रनेक कठिनाइयाँ पिघलवी हुई जान पड़ेंगी। पुस्तक पढते-पढते भावी यात्रा के लिये हमारे मन में एक नया उत्साह श्रीर सकल्प उत्पन्न होने लगता है।

पुस्तक की दूसरी विशेषता यह है कि उससे कैलास श्रीर मानसरोवर के जीवन का एक जीता-जागता चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। पहली तरग में मानसरोवर की जो काव्यमय प्रशस्ति है उसे पढ़कर बाए। भट्ट के श्रन्छोद सरोवर के वर्णन का ध्यान हो श्राता है। स्वामीजी

<sup>-</sup> १ स्वामी प्रण्वानन्दकृत केवास-मानमरोवर की यात्रा । इस पुस्तकः की भूमिका रूप में यह वेख विस्तागया था।

ने कैलास मानसरोवर में १६३६-३७ में एक वर्ष तक रहकर स्वयं वहाँ के प्राकृतिक परिवर्तनों का, कैलास के कुंद के समान श्वेतवर्ण महाकूटों का तथा विपुलोदका मानस को हिमराशि का सदम निरीद्मण किया ऋं र वैज्ञानिक पद्धित से उसका वर्णन किया है। दूसरी तरग में उन्होंने देश के मानवों के जीवन का परिचय दिया है। हमारे प्राचीन साहित्य में पहले हृष्ट-पृष्ट नर नारियों से आकुल शैलराज की कुद्धियों का कई बार वर्णन आया है। इस परिचय को नई आँख से देखने का एक प्रयत्न इस पुस्तक में किया गया है।

स्वामी प्रणवानद ने १६२८ में प्रथम बार कैलास-मानस की यात्रा को थो। अवतक आपने पुनीत कैलास की पन्द्रह और मानसरोवर की सत्रह परिक्रमाएँ की हैं। इन परिक्रमाओं में हमारा कुत्इल इस विशेष कारण से है कि हर बार स्वामीजी ने कैलास ऋौर मानस के भूखण्ड को एक वैज्ञानिक ऋाँख से समभने का मार्ग हमारे लिये प्रशस्त किया। कैलास ग्रौर मानस का बो ऊँचा कूट है उसके चार तटातों में चार महानदियों का उद्गम हुन्ना है। उत्तर में सिंधु, पूर्व में ब्रह्मपुत्र, दित्त्रण में कर्णाली ऋीर पश्चिम मे शतद्र्या सतलज। इन चार महानदीं की र्ज.वन गाथा का उद्घाटन संसार के भूगोलवेता स्रों का एक स्रत्यत भिय विषय रहा है। इनके उद्गम स्रोत का निर्ण्य करने का प्रयत्न सर्वप्रयम स्वोडन के प्रसिद्ध यात्री स्वेन हेडिन ने किया या ऋौर ऋषतक उन्हींकी खोज मान्य समभी जातो रही है। स्वामीजी ने अपने अन्वे-षण से इन नदी-मुखों के असली उद्गमों का निर्णय करके एक अत्यंत प्रशसनीय कार्य किया है। श्रापकी खोज को सर्वे श्राफ इरिडया कलकत्ता तथा लंदन की राजकीय भूगोल-परिषद् ने भी त्रादर के योग्य ठहराकर तत्सम्बन्धो प्रकाशन की सुविधाएँ प्रदान कीं। उनका संकेत रूप से उल्लेख इस पुस्तक में (पृष्ठ ५०-५४) भी हुन्ना है, पर विस्तृत वर्णन कलकत्ता-विश्वविद्यालय से प्रकाशित 'एक्सप्लोरेशन इन टिबेट' नामक ग्रंथ में हुन्ना है। उसके साथ जो सर्वे स्नाफ इण्डिया द्वारा प्रका-

## कैलास-मानस-यात्रा

शित केदार-खंड ग्रौर मानस-खंड का एक सुंदर मानचित्र है, वह किसी भी यात्रा-प्रन्य के लिये एक गौरव की वस्तु हो सकती है। स्वामीजी ने उसको बनाकर हिमालय के साथ हमारे परिचय को कई कदम ग्रागे बढाया है।

लेखक ने एक स्थान पर लिखा है—'श्राज से सहस्रों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने सारे हिमालय का श्रन्वेषण कर डाला था। वे उसके कोने-कोने पर पहुँच चुके थे।' (पृष्ठ ५६) इस वाक्य में जो बात पहले श्रितश्योक्ति जान पड़ती है, वही सस्कृत-साहित्य की छान-बीन करने पर बदल जाती है। हिमालय की त्रै कालिक सत्ता हमारी श्रॉख से कभी श्रोफल न होने पावे इसलिये मानो किव ने कुमारसम्भव के दिव्य सगीत का प्रारंभ इस प्रतिज्ञा के साथ किया है—

श्रस्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमाजयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिन्या इव मानद्रग्दः॥

श्रयात्, हमारी उत्तर, दिशा में पर्वतराज हिमालय विद्यमान है। वह मिट्टी-पानी श्रीर पत्यरों की ऊँचा टेर नहीं, वरन् देवतात्मा है, श्रयात्, देवत्व के श्रमर भावों से संयुक्त है। वह हिमालय पूर्व श्रीर पश्चिम के समुद्रों के बीच के भूभाग को व्याप्त करके पृथिवों के मानदएड की तरह रियन है।

इसीके साथ किन ने हिमालय की एक कान्यमयी प्रशस्ति दी है जिसमें भारतवर्ष का हिमालय के प्रति जो सालिक भाव है उसको सुंदरतम शब्दों में कहा गया है। अनन्त रत्नों के प्रभव-स्थान हिमालय पर सु दरता और शोभा की विविध सामग्री है। कहीं शिदरों पर रंग-विरंगी धातुओं का प्रवाह है, कहीं सनातनी हिमराशि है, कहीं चोटियों पर उपर धूप और नीचे मेघों की छाया है, कहीं तुषार-स्रुति या वर्कानी गल है, कहीं भूर्वपत्रों की शोभा है, कहीं देवदार के वृद्धा को सुगन्धि वायु के द्वारा पर्वतों में फैलती है, कहीं चमकने वाली भ्रीषिधयाँ और

कहीं दरी-गृह या कंटरात्रों के प्राकृतिक भूमि-गृह ( भुईहरे ) बने हुए हैं, कहीं मार्ग शिलीभृत हिम से अवरुद्ध हैं, कहीं अधकार से भरी हुई गुकाए हैं, कहीं पर सुरिभ या चमरी गाएँ अपनी पूँछ वा चमर इलाकर गिरि-राज के ऐश्वर्य की बृद्धि करती हैं, कहीं पर भागीरथी के निर्मारों से शीतल-मंद-सुगंध वायु बहती है और कहीं पर्वत की चोटियों के पास खिले हुए कमलों से भरे हुए सरोवर हैं। यह हिमालय बड़ा सारयुक्त हैं। यह सचमुच धरणीधर है, पृथिवी को दृदता से अपने स्थान में टिको हुई रखने की इसको समता को देखते हुए कहना पहता है कि ब्रह्मा ने उपयुक्त ही इसको शैलाधिपति की पदवी से विभृषित किया है। (कुमारसम्भव १।१-१७)

हिमालय का फैला हुन्रा गिरिजाल, सहस्रों शैलों को दारण करके वहने वाली महानदियाँ, चित्र प्रपात, पुण्योदक सरोवर, निकुं ज ग्रौर कन्दरदरी, पुष्पश्री से भरे हुए कीड़ावन ग्रीर लता-द्रमों से शोभित विहार-भूमि—इन सबका सूच्म वर्णन मत्स्य पुराण (ग्र० ११७), वायु पुराण (ग्र॰ ४१-४२), महाभारत (वनपर्व १०८-१०६), तथा पुराणी के भुवन-कोषों में स्राया है। इस साहित्य का स्रालोचनात्मक स्रध्ययन होना चाहिए। यदि हिमालय पर एक पूरा ग्रंथ लिखा जाए, तो इन वर्णनों से बहुत-से पारिभाषिक शब्दों का उद्धार किया जा सकता है। परन्तु इस साहित्य की सबसे वड़ी विशेषता उसका सूद्म भूगोल है। इस में गोलिक ज्ञान वा युक्ति-युक्त सचित्र सम्पादन एक ग्रत्यन्त ग्राव-श्यक कार्य है। हिमालय की निदयां के नामकरण का श्रीय भारतवासियों को है। यह बात हमारे लिये कुछ कम गोंख की नहीं है कि हरएक शैल से निक्लने वाली चुद्र निदयों के, जिन्हें कुमाउँ नी भाषा में गधेरे कहते हैं, श्रीर उन नदी सहस्रों से श्रनुगत महानदिया के, जिन्होंने करोड़ों वर्षों के पराक्रम से अपने वेग को रोकने वाले गडशैला को चीरकर श्रपने प्रवाह के लिये मार्ग बनाया है, सुंदर-सुदर नामों का चुनाव सर्वप्रथम हमारे पूर्वजो ने सरकृत भाषा के द्वारा किया। मालूम होता

है कि किसी नियमित सघ के ऋधिवेशनों मे उन्होंने इस कार्य को सम्पा-दित किया होगा । उदाहरण के लिये, गगा के नामो को ही देखते हैं। बंदरपूँ छ से लेकर नदादेवी तक गगा का प्रस्रवण-चीत्र फैला है। उसके पूर्व ऋौर पश्चिम दो भाग हैं। पूर्व के च्लेत्र में बदरीनाथ की श्रोर से न्त्रवतीर्ण विष्णुगगा ( जिसे सरस्वती भी कहते हैं ) श्रौर द्रोणगिरि के पश्चिम से धैं। लीगगा की धाराएँ जोशीमट के पास मिली हैं, उस सगम का नाम विष्णु-प्रयाग है। इससे कुछ ही पहले नंदादेवी से आने वाली ऋषिगंगा घोलीगंगा में मिली हैं। विष्णु-प्रयाग के बाद संयुक्त-धार त्रलक्तदा कहलाती है। कुछ दूर त्रागे चलकर उसमे नदाकना पर्वत से ब्राई हुई नदािकनी मिलतो है। उस स्थान का नाम नदप्रयाग है। फिर कुछ स्रागे नदाकोट स्रोर त्रिशूल शिखरों के जलों को लाकर पिंडरगगा कर्णप्रयाग के सगम पर श्रलकनदा से मिलती है। इसके श्रागे केदारनाथ की स्रोर से स्राकर मदाकिनी रुद्रप्रयाग के सगम पर स्रलक-नदा से मिली है। ऋौर उसके ऋागे भागीरथी ऋौर ऋलकनदा का सगम देवप्रयाग मे होता है। अत्रत्र अपने पूर्ण विकसित रूप मे अलक-नदा गगा वनकर हृषीकेश में होती हुई हरिद्वार में उतरी है, जिसे गगा-द्वार कहा गया है। इस द्वार में प्रवेश करने पर गगा अपनी हिमालय-यात्रा का मनोरम ऋध्याय समाप्त करती है, इसीलिये कवि ने मेघ को मार्ग वताते हए कहा है-

तस्माद्गच्छेरनुकनखल शैलराजावती शीम,

जहां: कन्या सगरतनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम्। (मेघ० १।४०) जहु की वन्या जाह्नवी गगा का एक पर्याय होते हुए भी गगा की एक उपरली घारा का नाम है। महान हिमालय की ऊँ ची चोटियों के उस पार गगोत्तरी से भागीरथी का उद्गम है। यह जाह्नवी की घारा गगोत्तरी से कुछ ही मील नीचे भागीरथी में मिली है। पर वह हिमालय के उस पार जस्कर पर्वत-शृंखला से निकली है जो सतलज श्रीर गगा के बीच में जल-विभाजक है। जाह्नवी का उद्गम टीहरी रियासत का

सबसे ऊपरी छोर है। इस प्रकार ख्राचाश के हिसाब से जाहबी सबसें उत्तरी धारा है जिसका जल गगा में मिलता है। अलकनदा, मंदािकनी; भागीरथी, जाह्नवी, यद्यपि ये सव गंगा के ही नाम हैं, पर हिमालय में पृयक-पृथक धारात्र्यों के द्योतक हैं। यह नामकरण का ब्रध्याय किस युग में रचा गया त्रौर किन कारणों से उसको प्रेरणा हुई, इन प्रश्नों का श्रनुसन्धान श्रत्यन्त रुचिकर होगा जो किसी भावी स्थान नाम-परिषद् के लिये सुरिच्ति है। परन्तु इतना ऋवश्य कहना पडता है कि गंगा की धाराश्चों के सगम के लिये विष्णुप्रयाग-कर्णप्रयाग-रुद्रप्रयाग-देवप्रयाग सदश प्रयागो का नामकरण जिसका पर्यवसान गगा-यमुना के संगम प्रयागराज मे होता है, अवश्य ही एक अत्यन्त रहस्यपूर्ण और रोचक घटना है, जिसमें क्रमिक व्यवस्था की छाप स्पष्ट है। यह तो हम स्पष्ट देख सकते हैं कि इस प्रकार निदयो श्रीर पर्वत-शिखरो की खोज, उनका नामकरण, श्रीर उन नामों का देशव्यापी प्रचार—इन महान् कार्यों के सम्पादन में हमारे पूर्वजों को जब इस भूमि के साथ उन्होंने श्रपने सम्बन्धों को हद किया था, भरसक प्रयत्न करना पड़ा होगा। इस नामकरण के विषय का पूरा श्रनुसन्धान होना चाहिए श्रौर हिमालय की सम्पूर्ण निद्यों का इस दृष्टि से विवेचन करना चाहिए। हिमालय की निदयों का एक दूसरा गुच्छा कूर्माचल (कुमायूँ) श्रीर पच्छिमी नेपाल में है। जिस प्रकार गंगा हिमालय के केदारखण्ड को व्याप्त करके बही है उसी प्रकार सरयू-काली-कर्णाली का यह सस्यान-चक्र हिमालय के मानसखएड में है, श्रोर नंदा-कोट श्रीर गुरला-माधाता के प्रसवण तेत्र के जलो को लेकर खीरी श्रीर गोरखपुर के बीच के मैदानों को सींचता है। मैदान में इसे शारदा, चौका, घाषरा कई नामों से पुकारते हैं। सरयू-काली-गोरीगंगा श्रीर घौली-गगा कूर्माचल की प्रधान निदयाँ हैं। जिस प्रकार विशाला-बदरी के मार्ग की धमनी अलकनन्दा नदी है, उसी प्रकार कैलास-मानसरोवर का श्रलमोड़े से जाने वाला मुख्य रास्ता काली नदी के किनारे-किनारे गया है। यही नदी नेपाल ऋौर श्राल्मोड़े के बीच की सीमा है। इसके पूर्व में

करनाली नदी है जिसे को डियाला भी कहते हैं। इस कर्णाली का स्रोत राज्ञस-ताल (पुराणों के विन्दसरीवर) के दिल्ला में है, जिसकी यात्रा स्वामी प्रणवानंद ने उसका उद्गम स्थान जानने के लिये की थी। मध्य-नेपाल और पूर्वी नेपाल मे टो नदी-गुच्छक और हैं, जिन्हें नेपाली अपनी भाषा में बहुत समय से सप्तगडकी श्रौर सप्तकोसी (सप्तकीशिकी) के नाम से पुकारते रहे हैं। इन नामों के साथ उसीसे मिलते-जुलते नाम 'सत-गंग ऋीर सप्तगीदावर' याद आते हैं। जान पड़ता है कि वैदिक सप्त-सिंधु के ढंग पर इन सब नामों का विकास हुन्ना था। सप्तगडकी न्त्रीर सप्तकोसी के बीच की पतली पटरी वाग्मती ऋौर उसकी शाखा विष्णु-मती की घाटी है जिसमें नेपाल की राजधानी काठमाँडू है। कर्णाली, गएडकी, वाग्मती ह्यौर कोशी या कौशिकी की सम्मिलित चार द्रोगियों का नाम ही नेपाल है जो हिमालय का एक विशिष्ट खड है। इसीके साय उसके सबसे कॅचे भूधर शृंग, गोसाई थान, गौरीशंकर श्रौर काचनजगा सटे हुए हैं। गीरीशकर के भूगोल का उल्लेख वनपर्व के तीर्थ-यात्रा पर्व में आया है। उसमे महादेवी गै.री के शिखर को त्रैलोक्य-विश्र त कहा गया है, ऋौर उस वर्णन से ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में भारतवासी इस ऊँचे शिखर की चढाई करते थे-

> शिखरं वै महादेन्या गौर्यास्त्रैलोक्यविश्रुतम्। समारुद्या नरः श्राद्धः. स्तनकुषद्धेषु मविशेत्॥ (पूना सस्करणः, वनपर्वं =२।१३१)

पुराने मानिचत्रों के अनुसार यह गौरीशकर हो एवरेस्ट शिखर था, पर ग्रव उन दोनों का निर्देश पृथक किया जाता है। इसी प्रसग में महा-भारतकार ने ताम्रारुण संगम और कौशिकी श्ररुण सगम का भी उल्लेख किया है (वन॰ ८२।१३३-१३५) ताम्रनदी श्राधुनिक तामड़ है और अरुण ग्रव भी इसी नाम से विख्यात है। ताम्र काचनजंगा से और ग्ररुण ग्रव भी इसी नाम से विख्यात है। ताम्र काचनजंगा से ग्रीर ग्ररुण गौरीशकर से उतरकर सुनकोसी के साथ मिल जाती है। यह श्ररुण नदी ससार की सब नदियों मे विलन्त्ण है। स्वीजरलैंग्ड के दो

पर्वतारोही हाइम और गंसेर सन् १६३६ में कैलास-मानसरीवर गए थे। ्र उन्हेंनि अपनी पुस्तक 'सेन्ट्रल हिमालय' में लिखा है कि श्रक्ण नदी ने पहाद को चीरकर श्रपने लिये जो होगी बनाई है, वह संसार की सक नदी-घाटियों से गहराई में श्रिधिक हैं (डीपेस्ट ट्रेन्सवर्स गॉर्ज श्रॉफ श्रवर ग्लोव, पृ० १६) । श्ररुण नदी को श्रपने इस वीर्यशाली पराक्रम के लिये अवश्य ही हमारे समाज मे श्रधिक ख्याति मिलनी चाहिए। एव-रेस्ट चोटी के ऊँचे विन्दु से श्रारुण नदी की भीमकाय दरी की तल-हटी अठारह-बीस हजार फुट गहरी है (सेन्ट्रल हिमालय, पृ० २२६)। उन वैज्ञानिको का यह भी कहना है कि इस ग्रह्म नदी की यशोगाया का ठीक प्रकार गान करने के लिये कोई भी भूगर्भशास्त्री ग्राभी तक वहाँ नहीं गया है। पश्चिम में सिंधु की गिलगित के पास गम्भीर दरी श्रौर पूर्व मे अरुण की गहन द्रोणी, ये हिमालय के दो अपूर्व दश्य हैं और नदियां ने पर्वतां पर जो विजय पाई है उसके ग्रामर कीर्ति-स्तम्भ हैं। हिमालय का विशाल प्रदेश इस प्रकार के श्राश्चरों की खान है, श्रीर इसीलिये उसके रहस्यमय ग्रस्तित्व के प्रति हमे ग्रधिक सचेत होने की श्रावश्यकता है । यदि हिमालय के प्रति हमारी उदासीनता का पूर्वयुग समाप्त होकर उसके विश्वमुखी परिचय की प्रवल जिज्ञासा का इमारे हृदयों में उदय हो जाए तो यह परिवर्तन हमारे सास्कृतिक अभ्य-दय में भी सहायक होगा। जिस नदी का सम्बन्ध जितने के चे गिरि शिखर से होता है, उसकी धारा का वेग भी उतना ही शक्तिशाली होता है। जैसे आध्यातिमक अर्थों में हमको अपने ज्ञान के हिमालय से जुड़ने की आवश्यकता है, वैसे ही भौतिक अथों में भी हिमालय के हिम॰ मिएडत उच्छित १२ गो का सान्निध्य और परिचय हमारे राष्ट्र-शरीर के रुके हुए संस्कृति-स्रोतों में नवीन हरकत और चेतना उत्पन्न कर सकता है। स्वामी प्रणवानन्द का यह प्रयत्न इसी दिशा में होने के कारण विशेष श्रमिनन्दनीय है।

कैलास पर्वत भी हिमालय का ही एक विशेष प्रदेश है। प्राचीन

#### कैलास-मानस-यात्रा

हिमालय की व्यापक परिभाषा यहो थी-

मध्ये हिमवत: पृष्ठे कैलासी नाम पर्वत (मत्स्य पु॰ १२३) उस कैलास-मानसरोवर तक पहुँचने के लिये सुमहान् मध्य हिमैंबीन् (ग्रेट सेन्द्रल हिमालय) की पार करके जाना पड़ता है। श्रतएव कुमायूँ में फैले हुए हिमालय से शिलाजाल के साथ श्रच्छा परिचय कैलास-यात्री को प्राप्त करना चाहिए। मध्य हिमवान के दो खएड कहे गए हैं, पश्चिम में गंगा से परिपूत केदारखंड ऋौर पूर्व में सरयू से मानसरोवर तक विस्तृत मानसखरह। मानसखरड का वर्रान मानसखड प्रथ में है जो स्कंद पुरारा का एक अश माना जाता है। पर परिडत बदरीटत्तजी ्पाएडे का ऋनुमान है कि यह धार्मिक भूगोल का सप्रह-प्रथ कूर्माचल में · कूमीचली परिडतों के द्वारा किसी समय रचा गया (कुमायूँ का इतिहास, पु० १७७)। इस पुरागा की यह काव्यमय कल्पना कितनी मधुर है कि विष्णु हिमालय के रूप में, शिव कैलास के रूप में, श्रीर ब्रह्मा विध्याचल के रूप में प्रगट हुए । पृथिवी के विष्णु से यह पूछने पर कि 'तुम अपने रूप को छोड़कर पर्वतरूप में क्यो प्रकट होते हो १7, विष्णु ने पर्वतों की महिमा में क्या ही ठीक कहा है—'पर्वंत के रूप में जो स्नानन्द है, वह प्राणीह्य में नहीं है, क्योंकि पर्वतों को गर्मी, जाड़ा, दुःख, कोध, भय, हर्ष श्रादि विकार तग नहीं करते।' प्राचीन दृष्टि से कैलास श्रीर मानस खह के भूगोल का स्पष्टीकरण करने के लिये मानसखड प्र थ का समुचित सम्पादन होना चाहिए। तिव्वती कैलास पुराण का, जिसका स्वामीजी ने उल्लेख किया है, प्रकाशन होना भी श्रावश्यक है। इस प्रकार कैलास-मानसखंड एव हिमालय के भूगोल का फिर से उद्धार किया जा सकता है।

हिमालय के श्रध्ययन की एक श्रीर दृष्टि भी है जो हमें पश्चिमी वैज्ञानिकों से प्राप्त होती है। वह है हिमालय की प्रस्तर रचना श्रीर भूगर्भशास्त्र की दृष्टि से उसके श्रायुष्य का निर्धारण। हाइम श्रीर गैसेर का 'सेन्द्रल हिमालय' नामक ग्रंथ, जिसका ऊपर उल्लेख हो 1

खुका है, इस विषय मे अत्यंत रोचक है। उसमें और भी सहायक प्रन्यों के नाम आए हैं, जिनमें बुरार्ड और हेडन कृत 'हिमालय के भूगोल और भूगर्भ की रूप-रेखा—'(ए स्केच आफ दि जिओआंफी एएड जिओलाजी आफ दि हिमालयाज, दिल्ली १६३४) नामक प्रंथ अत्यंत उपयोगी है। इनसे ज्ञात होता है कि कैलास और हिमालय पर्वत का जन्म मध्य अन्तुक युग के अन्त में और तार्तीयक युग (टिशियरी) के आरम्भ में किसी समय हुआ। भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार भू-रचना के मुख्य युग-विभाग निम्नलिखित हैं—

- (१) प्रत्यप्रजंतुक केनोजोइक ४ करोड वर्ष स्तन्यगयी जन्तु
- (२) मध्यजंतुक मेसोजोइक १४ ,, ,—सरीसृप, दानव-सरट स्रादि
- (३) म्रपर पुराजतुक लेटर पेलोम्रोजोइक २६ ,, ,,—मीन का म्रादि
- (४) पूर्व पुराजतुक अर्ली पेलोश्रोजोइक ३६,, "— स्रमेरु जीव, समुद्र विच्छू स्रादि
- (५) प्रारम्भ जतुक प्रोटेरोजोइक ६०,,,,—काई, श्यान, मरस्य श्रादि
- (६) त्राजंतुक एजोइक ८०, , , —कोई जीव नहीं त्रापर पुराजतुक युग से बाद के काल को वैज्ञानिक त्रायंयुग त्रीर उससे पूर्व को द्राविड़ युग कहते हैं। मध्यजंतुक काल में बड़े-बड़े दानवस्ट (डाइनोसार्स) जैसे सरीस्रपो का जोर था। जब वह युग बीता तो प्रत्यप्रजंतुक नामक नया युग त्रारंभ हुत्रा। उसका पूर्वकाल विभाग 'टर्शियरी' या तृतीयक त्रीर पिछला 'क्वार्टरनेरी' या तृरीयक कहलाता है। इस तृतीयक युग के त्रारम्भ में भारतीय भूगोल में बड़ी चकनाचूर करने वाली घटनाएँ घटीं। बड़े-बड़े भूभाग बिलट गए, पर्वतों की जगह समुद्र त्रीर समुद्र की जगह पर्वत प्रगट हो गए। बंगाल को खाड़ी (महोदधि) त्रीर त्ररब समुद्र (रत्नाकर) की घरती छूव गई त्रीर उसका संतुलन पूरा करने के लिये मध्य हिमवान का उत्त्रां भाग समुद्र तल

से ऊपर फेंक दिया गया। उस युग में समस्त पृथ्वी पर भारी हड़कंप मचा हुन्ना था। वैदिक शब्दो में धरित्री व्ययमान थी ऋौर पर्वत प्रकुपित थे—

यः पृथिवीं व्यथमाना मह दूर,

यः पर्वतान् प्रकृषिताँ श्ररम्यात् । (ऋ० २।१२।२)

पृथ्वी पर हजारों मीलों की दूरी में तत्त्रणात्मक धक्के (टेकटोनिक श्रर्थात् विल्डिंग मूवमेण्ट्स) लग रहे थे, भूधर लड़खड़ाकर अपना संवुलन सभाल रहे थे। कुछ काल बाद पृथ्वी पर स्तमन का युग आया, धरती अपने स्थान पर हट हुई। यह भगीरथ घटना तृतीयक कालिवभाग के उषःकाल में लगभग ४ करोड़ वर्ष पूर्व घटो। उसी समय हिमालय और कैलास भूगमें से बाहर आए। उससे पूर्व हिमालय मे एक अर्णव या पाथोधि था, जिसे वैज्ञानिक "टेथिस" का नाम देते हैं। जो हिमालय इस अर्णव के नीचे छिपा था, उसे "टेथिस हिमालय" कहा जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में अर्णव हिमालय या पाथोधिहिमालय कह सकते हैं। अथर्व वेद के पृथिवी सूक्त में भी लिखा है कि यह भूमि पहने अर्णव जल के नीचे छिपो हुई थो—

यार्गंवेऽधि सिवनमा श्रासीद् (श्रयवंवेद १२।१ म)

जब में इस पाथोध—हिमालय का जन्म हुन्ना तभी से भारतवर्ष का वर्तमान स्वरूप, जो कुमारी अतरीप में आरम्भ होकर शिवालक तक फैला है, स्थिर हुन्ना अत्रार जो कूर्म संस्थान (कानिफारेशन) उस समय बना वह भाग बिना परिवर्तन के अभीतक चला जाता है। इस प्रकार पाथोबि हिमालय और कैलास के जन्म की कथा अत्यत रोचक है। स्त्रीर चट्टानों के उपर-नीचे जमें हुए परतों को खोल-खोलकर इन शैल-सम्राटों के इतिहास का अध्ययन विज्ञान का एक आश्चर्यजनक चमत्कार है। हमारे भृगभवेत्ता हिंदी भाषा में जब इस विषय का विवेचन प्रस्तुत करेंगे, उस समय इस शिलीभृत पुरातच्व का सम्यक् महत्त्व हमारी समक्त में आ सकेगा। हिमालय के साथ हमारे परिचय की रित में जिस प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धि होगी उसी प्रकार ये रहस्य भी प्रकाश में ग्रानें लगेंगे। हमारी ग्राभिलाषा है कि जिस प्रकार स्वीडन ग्रोर स्वीजरलेंगड के उत्साही विद्वान शास्त्रीय चक्षुष्मत्ता लेकर हिमालय के शिखरों का ग्रारोहण करते हैं ग्रोर उसके सूच्मातिसूच्म मानचित्र प्रस्तुत करते हैं, उसो प्रकार की भावना हमारे विद्वानों में भी जाग्रत हो ग्रोर हम भी सर्वलोक नमस्कृता ग्रालकनन्दा या यशोमती ग्रारुण निद्यों की जीवनकथा एवं हिमालय के शालग्रामीय प्रस्तरों (एमोनाइट फासिल्स) की कहानी को स्वय समभ ग्रीर उसका उद्धार करें।

हिमालय की पूर्व-पश्चिम गामिनी त्रिपुरडू-रेखा से परिचित होने का हम जितना भी प्रयत्न करें, हमारे लिये श्रेयस्कर है। हमारे देश-वासियों ने प्राचीनकाल में हिमालय की बाहरी शृखला, भीतरी श्य खला, ऋौर गर्भ-श्यंखला की तीन समानान्तर बाहियों को पास से देखा था ऋौर उनके भेद को पहचान लिया था। उन्हें वे उपगिरि ( सिवालिक रॅंज ), बहिर्गिरि ( लेसर हिमालयान ) श्रौर श्रन्तर्गिरि ( में ट सेन्ट्रल हिमालयाज् ) कहते थे। यें तीन गिरि हिमालय पर चढ़ने की निसेनी के तीन डंडे है या हिमालयरूपी विष्णु के चंक्रमण के तोन पैर हैं, जिन्हें हर एक यात्री बदरीनाथ या कैलास की यात्रा मे तुरत पहचान सकता है। उपगिरि दो-ढाई हजार फीट तक कें चा है। उसके बाद एकदम बिहीर्गिरि का सिलसिला आ जाता है, जो ६ से १० हज़ार फुट तक ऊँचा है। हिमालय की सु दरतम बस्तियाँ श्रीर घाटियाँ, जैसे काश्मीर, कुल्लू, गढवाल, कूर्माचल श्रीर नेपाल, इसी बहिगिरि में हैं। इसके बाद सबसे ऊँ ची चोटियों से भरा हुआ। सुमहान् हिमवत ( में ट हिमालया ) है, जिसमें बदरपूँछ, बदरीनाथ, केदारनाथ, द्रोणगिरि, नंदादेवी, त्रिशूली, पंचशूली, गौरीशंकर आदि, कॅ चे शिखर हैं, जिनपर सनातन हिमराशि जमी रहती है भ्रौर जिनके दाल पर अनेक हिम्नदी और हिमश्रथों के अद्भुत मनोहारी दृश्य-

विद्यमान हैं।

इस पर्वतमाला के उस पार तिब्बत की स्रोर बैलास श्रेगी है, जिसे हिमालय के उत्तरी ककुद् की ही एक बाढ कहना चाहिए। कैलास के दिच्या में मानी उसके दोनों चरणों को धोने के लिये निर्मल पाद्योदक से भरे हुए दो सुन्दर सरोवर हैं, जिनमें एक राच्त्रस्ताल या रावणहद कहलाता है स्रौर दूसरा मान-सरीवर है, जहाँ देवो का निवास कहा जाता है। राज्ञसताल और मान-सरोवर के जमने, दडकने झौर उनके द्वीपों का ऋत्यंत रोचक ऋध्ययन प्रस्तुत प्र थ मे दिया गया है जिसमें खोज की वहुमूल्य सामग्री पहली बार ही दी गई है। इसी प्रकार दोनो सरोवरो को मिलानेवाली गगा छू धारा के विषय में भी ऋधिकाश सामग्री पहली बार ही ग्र थ-लेखक ने प्रस्तुत की है। शीतकाल में मानसरीवर का ऋौर गगा छू का ऋध्ययन करने का सौभाग्य किसी यूरो नीय अन्वेषक को भी अभीतक नहीं प्राप्त हुआ। स्वामीजो का यह कार्य अत्यत मौलिक है। इस प्रकार यह प्रथ हिन्दी जगत् के लिये एक नवीन सदेश लाता है। स्राशा है हमारे साहित्यिक, लेखक को तरह हो, हिमालय की देव-भूमियों में स्वय अपने पैरों से विचरण करेंगे श्रीर हिमालय का इस भारत-भूमि पर जो ऋणा है, उसके मूल को ग्रौर विस्तार को भली प्रकार समक्तने का उद्यम करेगे।

१ हिमालय के विभागों का ग्रत्यंत विशद वर्णन श्री जयनद्रजी ने श्रपनी 'भारत-भूमि' पुस्तक में किया है, जो ग्रत्यत पठनीय है। (पृ० १०८)

# राष्ट्र की अमूल्य निधि

: ?:

शिमला की सात हजार फुट कॅ ची चोटी पर जिसका नाम 'समरहिल' या ग्रीष्म गिरि है जब टहलने जाता तो रौस ग्रौर चीड़ के वनों को देख कर आपको रमरण करता और शिमले से नौ मील दूर आठ हजार फुट कॅ चे मशोबरे के शिखर पर जो १५०० सेब के वृद्धों से लहलहाता हुआ भारी बगीचा है, उसमें जिस दिन मैं वन-विहार करने गया उस दिन भी ( ४ सितम्बर ) को उस प्रशात वन-देवी के प्रागण में वार-बार श्रापको श्याद करता रहा। कदाचित् उस समय त्र्राप मेरे साथ होते तो मुके विश्वास है कि बीर बहुटो के जैसे चटकीले रंग वाले सेवों को देखकर श्राप-का आन्तरिक ज्वर अवश्य ही छूमन्तर हो गया होता । जहा तक दृष्टि जाती थी लाल लाल फलो से लदे हुए इद स्वास्थ्य की लालिमा से लह-लहा रहे थे। उनके दर्शन से स्नायविक स्कूर्ति प्राप्त होती थी। मनुष्य तो क्या देवता भी उसका सान्निध्य प्राप्त करना चाहेंगे । पहाड़ में प्रकृति के वरदान से सभी कुछ सुन्दर है। चोटी ऋौर घाटी सभी एकदम सीधे श्रीर लम्बे वृत्तों से भरी हुई हैं। उन सरल श्रीर उदार वनस्पतियों -को देखकर चित्त में विशेष प्रकार का त्रानन्द प्राप्त होता है। रौस ( फर ), कैल ब्रादि वृत्त इन पर्वतीय प्रदेशों की विशेषता है, ब्रौर ऊँ चे जाकर देवदारुओं के सघन-वन कहे जाते हैं। पर इस यात्रा में हमें हिमालय के उन वरद पुत्रों के दर्शन न मिल सके, जिन्हें लाखामएडल की यात्रा के -समय जी भरकर देखा था। फिर भी हिमालय सभी जगह मनोरम है। एक-से-एक विचित्र दृश्य भरे पड़े हैं। शिमला के पर्वतीय प्रदेश मे देशी राज्यों की ग्रेसी भरमार है, जैसे कटहल में कीए। कोटी, जूगा की रियासते तो

१ प० बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम पत्र

मिली हुई ही हैं। शिमला से ३३ मील उत्तर में सतलज नदी है। वहाँ सतलज के तट पर एक जगह गरम पानी के सोते हैं, जिन्हें यहाँ 'तत्तां पानी, कहते हैं। बहुत लोग वहा विहार-यात्रा के लिये जाते हैं। इस यात्रां में तो हम केवल संकल्प करके ही सतीष मान बैठे कि फिर कभी आकर महान् शुतुदु नद को अपना अर्घ्य चढावेंगे—वह शुतुदु, जो हिमालय को शतधा विद्रावण करके पश्चिमी तिब्बत को चीर कर बशहर—रामपुर में अपने लिये मार्ग काटता हुआ पजाब में बहा है। शुतुदु का दर्शन करने की लालसा बहुत दिनों से हमारे मन में छिपी हुई है। जिस दिन उसके अपृततुल्य जल के तीन आचमन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा उस दिन हम आपने आपको सचमुच कृत-कृत्य समस्तें।

शिमला से साठ मोल पर कोटगढ है, जहाँ सेब के वृत्तों को धरती ने खूब माना है। बीसियों मील तक पृथ्वी सेव के बगीचों से पटी हुई है, कोटगढ़ के सेवा से शिमला के बाजार भी जगमगाते हैं। कोटगढ़ एक बार ऋवश्य देखना चाहिए । हमारे साथी वीरसिंह ने हमें विश्वास दिलाया कि वह कभो-कभी एक दिन में ही अपने घर कोटगढ तक का धावा मार लेता है। छोटी-छोटो घटियों की माला पहने हुए, जिन्हें पहाड़ी भाषा में 'कंगरियालो' कहते हैं ( संभवत: किंकियीजाल ) श्रौर रंग-विरगे साजों से सिंगारे हुए तगड़े खचर रात-दिन बिना ग्रायास के के चे-नीचे पहाड़ों का रास्ता नापते रहते हैं। पर पहाड़ी मनुष्यों को तो ऊवड़-खाबड़ धरती तय करने मे उतना भी श्रायास नहीं जान पड़ता। कोटगढ से श्रागे वही रास्ता रामपुर बशहर को चला गया है, जो सतलज के किनारे एक प्रसिद्ध रियासत है और जहाँ से तिब्बत को मार्ग जाता है। शिमले से लगभग ढाई सौ मील पर तिब्बत की प्रसिद्ध मडी गरतोक है, जहाँ लगभग एक करोड के मूल्य की ऊन की मडो लगती है। कार्त्तिकी पूर्णिमा के निकट रामपुर में भी एक व्हा मेला लगता है, जिसमें श्रनेक प्रकार का ऊन का सामान विकने आता है। ऊन की कताई-चुनाई पहा-ड़ियों की जन्मघुट्टी के साथ जुड़ी है। रिक्शा खींचने वाले फटेहाल कुली

भी तकली पर बिटिया ऊन कात लेते हैं। श्रपने हाथ से वाता हुश्रा ऊन बुनकरों को देकर नियत दर पर बुनवा लिया जाना है। पहाड़ी में जो वेदिसाव दिखता है, उसे दृर करने का यह श्रमोध नुस्वा है— ऊनी वस्त्र का उत्पादन र्थ्योर व्यापार । यदि जनता की हितेपी मंस्याएं ख्रीर सरकार जनी व्यवसाय को संगठित श्रोर उन्नत कर दे तो निस्संदेह इन टंहे प्रदेशों से करोड़ो रुपयों का ऊनी माल तैयार होकर बाहर जा सकता है। श्राज जो यहाँ की जनता नितात टुखियारी बनी हुई है उसका बह चिरंतन अभिशाप भी बतुत शीव दूर हो सकता है । शिमला, मत्री, नैनीताल संग तगह एक सी दुःखद गाथा अनुभव मे आती है, अर्थात् इन स्थानों में ग्रार सब तो सुली दिखलाई पडते हैं, पर पर्वत की गोद में की जन्मे हैं जो माई क लाल इसी धरती के पुत्र हैं. वे नितान्त दिख, हीन, दुःखी श्रीर श्रपट है। उनके चीए। मैं।तिक काय पर पेर रखकर ही श्रीर लोग इन प्रदेशों में गुलछरें उड़ा सकते हैं। ग्रतएव नैतिक दृष्टि से पर्वतीय जनता को श्रजान श्रोर दारिद्रय के महाट्रस्य से बचाना हम सबका पहला कर्त्त होना चाहिए। उनको सुर्खा बना कर ही आगन्तुक लोग सच्चे अयों में सुखी वन सकेंगे। बिना पृथ्वीपुत्रों को सुखी किए सुख का भोग विडम्बनामात्र है।

লন্তনজ **২৬—**೬—४५

#### : २ :

सारनाथ, पाटलियुत्र, नालन्दा, पावापुरी, राजग्रह श्रादि प्राचीन स्थानों में घूम कर अन लाहीर होता हुआ सिन्धु की प्राचीन सम्यता के दर्शन परिचय के लिये रू अप्रैल को यहाँ मोहजोदड़ो आया। स्टेशन पर हो तागे वाले के मुँह से सुना कि स्थानीय उच्चारण 'मोया जो दड़ो' है जिसका अर्थ है 'मरे हुओ को ढेरी या टीला'। नाम की इस निरुक्ति ने इस स्थान के साथ बड़ा हित किया। अपद जनता ने इसे भूतों का टीला समभ कर यहाँ की ईंटो और मलने को अखूता रहने दिया। सभवतः इसी कारण ईटो की लूट से जो टुर्गति इड्पा की हुई, मोहं जो-दहो उससे बचा रह गया (मोह जोदहो नाम स्थानीय उचारण की ग्राशुद्ध ग्रानुकृति है। ग्राव उसकी एक व्युत्पत्ति 'मोहन का टीला' ग्राथांत् मोहन का वसाया हुग्रा गाव इस प्रकार भी की जाती है, पर वस्तुतः 'मुया जो' ग्रायवा 'मोयाँ जो दहो' ही शुद्ध सिधी नाम है)।

वर्तमान सिंध प्रान्त का प्राचीन नाम सं वीर था श्रीर श्राजकल पनाव का जो इलाका सिंधसागर दोत्राव कहलाता है, उसका पुराना नाम 'सिंधु जनपद' था। 'सिधु-सौवीर' नामो का जोडा प्राचीन भारतीय भूगोल में प्रसिद्ध है। सै,वीर की राजधानी रोरुक नगर थी, जिसे आज-कल 'रोहड़ी' या 'रोडी' कहते हैं। रोड़ी सिंधुनद के बाए या पूर्वी तट पर है। उसके टीक सामने पश्चिमी तट पर दूसरा प्रसिद्ध नगर सक्खर है। रोड़ी से सक्खर तक सिधु पर पुल बना हुन्ना है। सक्खर भी त्राति प्राचीन स्थान है। इसका पुराना नाम 'शार्कर' था नो पाणिनिकी अस्टा-ध्यायी में भी त्राया है। वहाँ लिखा है कि पहाड़ी ककड-पत्थर (सस्कृत शर्करा ) के पास वसा होने के कारण इसका शार्कर नाम पड़ा । आज भो सक्खर से पहाडी प्रदेश शुरू हो जाता है। सक्खर से रेल की लाइन खड़काना एव सिंधु के दाहिने किनारे होती हुई डोकरी तक आती है जो कि मोहजोदड़ो का स्टेशन है। सिंधुनद इस भूमि का महान् देवता है। श्रव गाड़ी तैयार है श्रीर इम लोग प्रातःकाल के सुखद समीर का श्रानद लेते हुए सिंधु को ग्रपनी श्रद्धाजलि ग्रपित करने के लिये एव श्रारीर को इसके जल से पोचित करने के लिये जा रहे हैं।

× × ×

लगभग पाच घरटे तक सिधुनद के तट पर जंगल और गावों की सैर से नया अनुभव मान्त हुआ। यह देश भी विचित्र हैं। अब से पाच हजार वर्ष पहिले की खुदाई में जिस प्रकार की गाड़िया मिट्टी के खिलों नों में प्राप्त हुई हैं, टीक वैसो ही शक्ल की आज भी सिन्ध के गावों में चलती हैं। गाव के मिट्टी के घड़ों और बर्तनों पर काली रेखाओं के

अॅकान भी बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं। अनाज रखने के बड़े और छोटे लम्बोतरे घड़े बहुत-से घरों के बाहर रखे हुए दिखलाई पड़े। इनका आकार भी पुराने घड़ों से मिलता है। अब इन कच्चे घड़ों को 'गोन्दी' कहते हैं। पग-पग पर सिंधी भाषा-भाषियों के मुंह से पुराने सस्कृत-प्राकृत शब्द सुन पड़ते हैं। बैलगाड़ी पर बैठते हा गाड़ीवान ने बताया कि पलाल रखकर गाड़ी में बैठने की जगह को गुदगुदा बनाया गया था। यहाँ यह शब्द ठेठ सस्कृत रूप मे हैं, जिसे अपने यहाँ 'पुत्राल' 'पयार' कहते हैं। सिंधु-नद के किनारे पर 'डब्ब' का घना जड़ल है। यह 'डब्ब' संस्कृत की दर्भ या कुश है, जिसे सारे पंजाब सिंध में 'डब्ब' नाम से पुकारते हैं। मार्ग में भांऊ के पेड़ों का बहुत दूर तक घना जड़ल चला गया था। सिंधु का कछार गङ्गा-यमुना के कछारों की तरह भाऊ से भरा हुआ मिला। एक बार काशी में पढ़ते हुए गङ्गा के तटवर्ती भाऊ के जड़ल में मैंने मार्ग भूल कर अपने आपको खो ही दिया था। कहीं-कहीं बब्ल के बृद्ध भी थे। मार्ग में सर्वत्र गोभी घास अपने पीले फूलो से इतरा रही थी। इधर इसे 'भत्तर' कहते हैं।

मोह जोदड़ों में प्राचीन श्रमुर-प्रधान सम्यता के अवशेषों का परिचय प्राप्त करके हड़प्पा श्राया। यह प्राचीन हरियूपा नगरी है। यहाँ भी सिंधु सम्यता के अवशेष मिल जुके हैं। श्राजकल पुरातत्व विभाग की श्रोर से खुदाई हो रही है। पुराने नगर या पुर का परकोटा हूँ द निकाला गया है, जिससे मालूम होता है कि इन पुरों की बनावट कोट या कोटले के ढड़ पर थी। संभव है ऐसे पुरों वाली सम्यता को ध्वस्त करने के कारण ही श्रायों के प्रधान देव 'पुरंभेत्ता' या 'पुरदर' कहलाते रहे हों। इन दो स्थानों की सम्यता का सम्यक् श्रध्ययन श्रपने देश में होना चाहिए। प्राचीन इतिहास की गृद अनुश्रुति को सुलभाने की कुझी 'हड़प्पा' श्रीर मोहंजोदड़ों के खंडहरों में ही कहीं छिपी रखी हुई हैं। देखें किस बड़-भागी के हाथ लगती है।

मोहंजोदडो

१--५--४६

#### : ३:

सुदूर मद्रास प्रान्त के गुटूर जिले में कृष्णानदी के तट पर पर्वतों से परिवेष्टित नागार्ज नी कोएडा स्थान है। इसका पुराना नाम विजयपुरी था, जिसे दिल्ण के इत्वाकुवशी राजात्रा ने त्रपनी राजधानी बनाया था। ईस्वो तीसरी शताब्दी में यहा वीसियों स्तूप थे, जिनके चारों त्रोर संगमरमर के शिला-पट जड़े थे। शिला-पट शिल्प-लदमी के त्रपनम प्रतीक हैं। इमारा सौभाग्य है कि प्राचीन भारतवासी क्रपनी त्रपनत कला, प्रेम, सोन्दर्थ क्रौर यौवन को पत्यरों के त्रकों में त्रपर बना कर छोड़ गए हैं। जैसी सुन्दरता इन शिला-पट्टों पर त्रकित है वैसी भारतीय कला में अन्यत्र कम देखने को मिलेगी। पत्थर में चित्र जैसा रेखा-लालित्य उत्पन्न किया गया है। शिल्प की यह सुन्दर सामग्री राष्ट्र की बहुमूल्य निधि है।

यहा वन-प्रान्तों में अनेक वन्य जातिया वसती हैं। अभी अभी लम्नाड़ी वालाओं का नृत्य हमने देखा। वन-देवता की चार स्वस्थ और प्रसन्न पुत्रिया अपने उत्साह और उमग-भरे मन को नृत्य मे प्रदर्शित कर रही थीं। कितना स्वस्थ और स्वच्छ विनोद था जो केवल वन्य प्रदेशों में प्रकृति के अपने प्रागण में सुरिच्चत रह गया है। रक्ताम्बर की धाघर और काच के परेलों से सुशोभित, पैरों में धूँ घरू और वाकड़ी, हाथों में हाथीदात की बिलया (वलय), कानों में कु डल और नाक में चिन्द्रिका पहने हुए वन-वालाएं अत्यन्त सुन्दर लगती थीं। नृत्य और गीत इनके प्रसन्नता-भरे स्वास्थ्य की प्राण्-वायु हैं। पैरों और हाथों के सचार में वे भीतरी प्रसन्नता को उड़ेल कर इन एकात प्रदेशों को ध्यानद से भर देती हैं। यहा रात-दिन पर्व और उत्सव का आनन्द है, जो उन्हें जीवित रखता है। यह जाति हिन्दू है और उनकी भाषा और आकृति से जात होता है कि वे किसी समय फिरन्दर रूप में पंजाब या उत्तरी भारत से आकर यहा बसी होंगी। उनकी निजी बोली चारों और की तेलगू भाषा से भिन्न है, यद्यपि यह जाति तेलगू भी बोलती और समम्कती है।

बाहुक्रों में भरे हुए हाथी दांत के कानों के लिये उनकी बोली में 'बिलयाँ' शब्द है, जो स्पष्ट संस्कृत 'वलय' से बना है। वलय से ही निर्गत 'बला' (बहुवचन, बने) मेरठ की बोली में इसी अर्थ में आज तक व्यवहृत होता है। पैरों के घुमावदार कड़ों के लिये प्रयुक्त उनका 'बाकड़ी' शब्द भी चालू है। पजाब ऋौर पश्चिमी युक्तप्रान्त की कितनी ही उठाऊ-चूल्हा जातियों में काच के गोल टुकड़े सींकर बनाए हुए वस्त्रों के पहनने की प्रथा स्राज तक जीवित है । बनजारों में एवं जाट-गूजरो की स्त्रियों में भी इस प्रकार के काच के परेलों (उत्तरीय) 'का रिवाज है। इमारे मित्र श्री जवाहरलालजी चतुर्वेदी ने ब्रजभाषा का एक लोकगीत मुक्ते सुनाया था, जिसमें एक नवेली ऋउने रिसया पति से काचों का परेला मोल ले देने का आग्रह करती है। लम्बाडी बालाओं को भी काच-जटित वस्त्र बहुत प्रिय हैं। रगीली घाघर श्रौर श्रिगिया मे काच के गोल चदो की पक्तिया टाक कर वे उन्हें अनोखे रूप से सजाती हैं। यह प्रथा भी उनके उत्तरापथ से त्राने की सूचना देती है। नाचते समय वे कुछ गीत भी गाती हैं, जो उनकी स्रपनी बोली के हैं। उनके सकलन श्रीर श्रध्ययन से इस जाति के विकास पर बहुत प्रकाश पड़ सकता है। हमारे देश में न जाने कितनी जातिया अभी तक अपने रग-भरे जीवन को पर्वत ऋौर वनो की गोद में सुरिक्ति रख कर जीवित हैं। जबतक उनमें नृत्य श्रीर गीत का प्रचार है तबतक वे श्रविनश्वर हैं। उनका सल्य-भाव प्राप्त करके उनका समग्र ऋध्ययन करने के लिये कितने ही लोकवार्ता शास्त्रियो एव नृतत्व विशेषज्ञों की स्नावश्यकता है। ईश्वर करे प्रकृति के स्वच्छन्दचारी प्राण-वायु श्रौर कृष्णा की निर्मल जलधारा की भाति इन जातियों का जीवन और उनकी लोकस्थिति भी चिरजीवी हो ।°

्नागार्जु नी कोडा (जिला गु ंदूर) २३-५-४६

१ पं० बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम लिखे पत्र।

#### : २१ :

# विश्वक् सूत्र

इतिहास के ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतवर्प का वाणिज्य-ज्यवसाय बहुत ही उन्नत दशा मे था। श्रेष्ठी लोग सार्थवाह, के रूप में पाँच-पाँच सौ शकटों का सार्थ बना कर उनपर बहुमूल्य भाड़ लाट कर देश के एक सिरे-से दूसरे सिरे तक की यात्रा करते थे। पाटलिपुत्र से पूर्व में ताम्रलिन्ति ग्रौर पश्चिम मे किपशा ग्रौर वाह्नीक तक तथा टिल्ए में भ्रगुकच्छ ( भर्डीच ) ग्रौर पाड्य क्वाट तक व्यापार के मार्ग खुले हुए थे। भारतवर्ष की सोमा से बाहर भी देश के ज्यापार का फैलाव या। पश्चिम की ग्रोर रोम साम्राज्य के साथ भारतवर्ष का खूब बढा-चढा व्यापार था, जिसकी बदौलत रोम के घन की सुनहली नदी भारत-भूमि में ग्राकर ग्रपनी भेट चढाती थी। लिखा है कि एक बार कुछ भारतीय व्यापारियों के जहाज समुद्र में रास्ता भूलकर जर्मनी के उत्तरी किनारे पर जा निकले थे। गुजरात में ग्राज तक एक उक्ति चली ग्राती है, जिसका ग्रथं यह है कि जो जावा देश को जाता है वह फिर वापस नहीं लोटता, ग्रर्थात् वहीं वस जाता है। कदाचित् जो कोई ग्रा जाता है तो वह इतने मोती लाता है कि पुरत-दर-पुरत के लिये कामी हो।

जो जाए जाने, ते पाछे महि छ।वे। ने जो छावे तो परिया-पन्या मोती लावे॥

१ यह कहावत हमें अपने मित्र श्री देवेन्द्रजी सायार्थी (, लोक्पीत-परिमानक ) से प्राप्त हुई थी।

इस बढ़े-चढ़े व्यागर की मूल भित्ति भारतवासियों की ईमानदारी, उनका परिश्रम और साइस था। उनकी सफलता के मूल कारण कुछ, ऐसे व्यापारिक नियम रहे होंगे जिनके आश्रय से सभी व्यवसायी अपने व्यवसाय मे उन्नित किया करते हैं। उनके व्यापारिक सिद्धान्त (विज़नेस मैयड्स) क्या थे, इस विषय पर प्राचीन साहित्य में कोई प्रत्य उपलब्ध नहीं होता। यदि कोई चतुर महाश्रेष्ठी अपने अनुभव का निचोड़ हमारे लिये लिपिवद्ध कर जाता, तो आज हम उसका कितना उपकार मानते। जहाँ हमारे यहाँ विविध विषयों के अनेक सूत्र-प्रत्यों की रचना हुई थी वहाँ वाणिज्य जैसे अति महत्त्व के विषय पर विषक् सूत्र जैसा कोई प्रन्थ या तो बना नहीं या अब शेष नहीं रहा। इस विषय की जानकारी के लिये यदि समस्त संस्कृत, पाली और भाषा साहित्य का मथन किया जाए तो सभव है कि प्राचीन विण्ज्य-बुद्धि के सम्बन्ध में कुछ अच्छी सामग्री प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिये वाल्यायन ने कामसूत्र में एक अत्यन्त चुस्त विण्क सूत्र का उल्लेख किया है जिसकी सचाई को आज भी मनुष्यमात्र विना तर्क के मानते हैं। वह सूत्र यह है—

#### वरं सांशयिकान्निष्कात् श्रसांशयिकः कार्पापणः।

त्रर्थात्, खटके वाले निष्क से बिना खटके का कार्षापण अच्छा है। निष्क (सोने की मुद्रा) और कार्षापण (चांदी का पुराना रुपया) भारतवर्ष के सबसे प्राचीन सिक्के थे। उनका चलन विक्रम से लगभग ६०० वर्ष पूर्व था। अतएव इस विणक् सूत्र की आयु भी लगभग ढाई हजार वर्ष की समभी जानी चाहिए। व्यापार में हर एक कुशल व्यापारी नगद धर्म को अच्छा समभता है और उधार से बचना चाहता है। उत्तम है। इसीके साथ एक दूसरा सूत्र भी वात्स्यायन की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है, यथा—

वैरमध कपोतः श्वो मयूरात्।

श्रर्थात्, उधार के मोर से नगद का कवृतर श्रन्छा है।

त्राज वे प्राचीन व्यापारी नहीं रहे पर उनके वे संस्कृत सूत्र युग-धर्म के अनुमार चोला बदलते हुए कुछ कुछ हमारे बीच में बच रहे हैं। 'वरमद्य कपोतः श्वो मयूरात्' का कायाकल्प 'नौ नगद न तेरह उधार' के रूप में आज भी जीवित है, उसमें वैसी ही चुस्ती और स्वयसिद्धता की उत्कट छाप है। ऐसे न्यायों में बुद्धिमत्ता कूट कूटकर भरी हुई होती है। उनका सत्य, अनुभव के खरेपन के कारण बिना तर्क के स्वीकार किया जाता है। आकाश में चमकते हुए नत्त्त्रों की तरह कितने ही विणिक सूत्र अद्यावधि हमारे ज्ञानरूपी आकाश में टंके हुए हैं।

इस प्रकार के कितने ही विश्वक् सूत्र अनुभवी व्यवसाइयों की जिहा पर आज भी मिलते हैं। उनका एक वृहत् संग्रह प्रकाशित होना चाहिए और अर्वाचीन अर्थशास्त्र के मान्य सिद्धान्तों के साथ मिलान करके वुलनात्मक रीति से उन सूत्रों का सम्पादन होना चाहिए। काशी के महाजनी विद्यालय में स्वदेशी पद्धित से कोठीवाल हिसान-िक्ताव और वहीखाते की अच्छी शिक्षा दी जाती है। इसके संयोजकों ने इस शिक्षा-पद्धित को वैज्ञानिक रूप देने में अपना मस्तिष्क और समय दोनों का व्यय किया है। यदि वहा के कार्यकर्ता इस आयोजन को भी हाथ में लें और अनुभवशील पुराने व्यक्तियों की सहायता से व्यापार के विविध आगों में सम्बन्धित विश्वक्त सूत्रों का संग्रह करे तो यह बडा उपयोगी कार्य होगा। इस प्रकार का विचार एक बार रायकृष्णदासजी के साथ बात-चीत के सिलिसिजे में काशी में ही उत्पन्न हुआ था और उसी समय छुछ मूत्रों को टीप लिया गया था। उन्हें हम यहा केवल उदाहरशार्थ दे रहे हैं। पूरे कार्य का विन्तार तो वहुत है।

### हिसाव-किताव-

पहले लिख पीछे से दे, भूल पडे तू मुक्त से ले।
त्र्यात्, मानो स्वयं कागज या बही सेठ से सम्बोधन करके इस

TEE

सुर्नहले नियम का उपदेश करती है। इसके और भी पाठमेद हैं, यथा— 'पहले जिल पीछे से दे। फेर घटे कागज से ले।'

अञ्छा हो यदि संग्रहकर्ता सभी उपलब्ध पाठान्तरों को लिख-लें। र-बही कहती है, मुक्ते रोज देखो तो सवा रत्ती सोना दूं।

चतुर व्यागरी हिसाब को कभी पिछड़ ने नहीं देता श्रीर पुराने हिसाब को भी देखता रहता है। उससे कभी-कभी गये-बीते तगादे वसूल होने का ढग बैठ जाता है।

## ३--भूत चुक लेना-रेनी ।

हमने अप्रेजी के बिल-फार्मों पर लैटिन भाषा से संचित्त किए हुए स केताच्चर 'ई॰ एएड ओ॰ ई॰' छपे देखे हैं। उसका तात्पर्य वही है जो इस गठे हुए अल्पाच्चर देशी सूत्र का है। दूर-दूर के पारस्परिक हिसाब-किताब में विश्वास जमाने वाला, मूल-मंत्र यह छोटा नियम ही है। इसके द्वारा प्रत्येक व्यापारी अपने हिसाब की त्रैकालिक सत्यता की साख भरता है।

## ४-इनाम सौ-सौ, हिसाच जौ जो ।

हिसाब गिण्त-शास्त्र का अनुशासन मानता है और गिण्त ईर्वर का मूर्तिमान सत्यरूप है, इसलिए हिसाब भी बड़ी पिवत्र वस्तु है। ईर्वर के सहश वह निष्पत्तपात होकर छोटे-बड़े सबके साथ एक सा व्यवहार करता है। इसलिए हिसाब के त्ते त्र में मुख्वत या लगी-लिपटी नहीं रखनी चाहिए। जहा ऐसा होता है वहा जीवन का व्यवहार भी गरला पड जाता है। हिसाब के बीच में पिता-पुत्र, पित-पत्नी सबका समान स्वत्व होना चाहिए। इस भाव का अनुवाद एक दूसरे प्रकार से यों कहा जाता है—हिसाब में विसकी नानी मरी है शितकी नानी होती है, कारज का खर्चा उसीके जिम्मे पडता है। परतु हिसाब-किताब में टोनों पत्त बराबर होते हैं, वहा कोई किसीका दवैल नहीं होता।

ऊपर के चार सूत्र ऐसे अनुपम हैं कि उन्हें बहा-खाता के आरम्भ में छापना चाहिए और संगमरमर के अच्छा में लिख कर व्यापार-

### वणिक् सूत्र

व्यवसाय के सार्वजनिक स्थानों में लगाना चाहिए।

दुकानदारा, अर्थात्, माल का क्यिविकय्यां व्यवहार इस सम्बन्धें में भी बहुत से पुराने गुरु मन्त्र हैं जिन्हें व्यावहारिक बुद्धिमत्ता का निचोड़ कहना चाहिए। हजारों वर्षों के अनुभव के बाद वे खरे उतरे हैं। यथा—

र-सस्ती का पीछा पकदे, मंहगी का पीछा न पकदे।

६ - तेजी में दस गाहक। मदे में गाहक नहीं।

७-कभी ऊट एक पैसे का महगा। कभी सौ का सस्ता।

म-सौद। वेच कर पछतावे ।

६--बेचै सौ बजारा। रक्खें सो हत्यारा ।

१०--दुश्मन श्रोर ग्राहक वार-वार नहीं श्राते ।

19--नौ नकद न तेरह डधार ।

१२--फॅसा बनिया दव के बेचै।

पूरा तोलने के सम्बन्ध मे कुछ मार्के के सूत्र हैं-

१३ — भाव में खय। तो क में न खाय।

१४--- मूठ बोले मत ना। कम सोले मत ना।।

१४---र्स तोल, सुखी रह ।

दूकानदार को अमङ्खा होना ठीक नहीं, उसे चाहिए कि प्राहकों के साथ शिष्टता और नम्रता का व्यवहार करे। कहा है—

१६ — जमींदारी गर्मी की। दुकानदारी नर्मी की।। या, जमींदारी गरम की। साहूकारी नरम की।। ज्यापार के सम्बन्ध में कई कहानतें हैं —

३७—स्त्री का खसम मर्द । मर्द का खसम रोजगार । अर्थात्, वह उसका पालन कर्ता है।

१८-पर कर बनिज सदेसन खेता । बिनु वर देखे व्याहें बेटी ॥ पर घर राखें श्रापनि थाती । ये चारों नित कूटे छाती॥

१६-वांबा देते चेतना मुख देखे न्यवहार ।

२०—सब वंजोंमें किसानका बंज श्रन्धा है। अर्थात्, ईश्वराधीन है। साह्कारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्किया मिली हैं—

२१-- श्रारनाई शरम की। साहकारी भरम की ॥

श्रर्थात्, रिश्तेदारी श्रॉखों के शील पर निर्भर है श्रीर साहूकारी एक भरम है। जनतक लोगों की निगाह में भरम बना रहता है तभी तक साहूकारी है—सभी बेंक या साहूकारों का यही हाल रहता है, रोजमर्रा कच्चा चिट्ठा कोई गाहक या श्रासामी नहीं देखता।

२२--वंशी मूठ जाल की। खुली मूठ खाक की ॥ नामी चोर मारा जाय। नामी साह कमा खाय॥

२३-- बाब जाय पर साख न जाय। या

रहे साख. जाय जाख।।

पूंजी को सम्भालने ह्यौर समभाकर लगाने के सम्बन्ध में भी कितने ही गुरुमन्त्र होंगे जिनमें कई एक ये हैं--

२४—-रत्ती रती साधे। तो द्वारे हाथी बांधे ॥
रत्ती-रत्ती खोवै। तो द्वार वैठ कर रोवै॥
२१—-हीरा घट जाता है। सीरा नहीं घटता ॥
भीरा, ग्रथात्, फुटबर खर्च कभी खतम होने में नहीं श्राता।
२६—-धोड़ी पूँजी गुमैयां वी श्रास। गा

श्रोछी प्रँजी खसमित खाय ॥

वाणिज्य-व्यापार में ऋगा का भी एक विशेष स्थान है। उससे सम्बन्धित उक्तियों में सर्वत्र मनुष्य की चतुरता का ग्रन्छ। ग्राभास पाया जाता है—

२७--श्रीरत का ससम मर्द । मर्द का ससम कर्जा ॥ २=--वहने का बाप तगादा ।

## विशिक् सूत्र

२६—बहुरे की रामराम जम का सन्देमा । ३०—हपया आवे तो हाथ काला । जांय तो मुंह काला ॥

वैश्य जाति को लच्य करके उसके जातीय चरित्र के गुण-दोषों पर चोट करती हुई ग्रथवा बारीकी के साथ उनकी छ।न-बीन करने वाली बहुत-सी उक्तिया मिलेगी, जैसे—

३१—बिनया श्रपना गुड़ भी चुरा कर खाता है। ३२—बैठा बनिया क्या करे। इस कोठे का धान उस कोठे करे। ३३—श्रघाई भैस कू मिली या बनिये कू।

श्रतिम उक्ति मेरठी बोली की है जिसका श्रर्थ यह है कि श्रिधिक घन-वृद्धि को पचाने की शक्ति वैश्य में ही होती है जो स्वभाव से मितव्ययी होते हैं। दूसरे लोग एक सीमा से श्रागे पैसा बढ़ने पर इतराने लगते हैं। मैंस के बारे में कहा जाता है कि वह जितना खाती है उससे श्रिधिक कभी श्रघा कर खा ले तो उसको मेल लेती है। इसी तरह घनी बनिए की जितनी समाई है, उससे श्रिधिक धन उसे मिल बावे तो वह पचा जाता है, उड़के कारण वह इतरा कर नहीं चलता।

यह निषय ग्रत्यन्त रोचक है ग्रौर इसका सम्बन्ध हमारे व्यावहारिक जीवन में रहा है। यहां भी हमने ग्रंपने राष्ट्रीय जीवन में सूफ श्रौर कल्पना से भरपूर काम लिया था। श्रातएव इस विषय की पूरी छानजीन होनी चाहिए।

# परिशिष्ट

पत्र

(?)

लखनऊ २५—७—४०

प्रिय चतुर्वेदीजी,

'व्रज-साहित्य-मण्डल' नाम का श्रापका लेख मिला । खूत्र पसन्द श्राया।

प्रान्तीय बोलियों के सम्बन्ध में तो त्रापने मेरे मन की वात कह डाली । मैने पाच वर्ष तक ब्रज-साहित्य-सेवियों का ध्यान इस त्रोर खींचने की कोशिश की । सम्भव है, त्रापकी प्रेरणा से स्त्रब बीज-वपन हो जाए । त्रागरे की साहित्यिक प्रदर्शनों में जो सन्देश मैंने मेजा था, उससे मालूम होगा कि जनपदों के साहित्य की साधना के लिये मैं कितना उत्सुक हूं। मेरा तो विश्वास है कि हिंदी बिना जनपदों की बोलियों को साथ लिए उन्नित कर ही नहीं सकती। भाषा-शास्त्र की दृष्टि से जनपदों में, गावों में, वेहिसाब मसाला भरा पड़ा है। मैने त्रपने 'पृथ्वी-पुत्र' नामक लेख में भी इस विषय पर ध्यान दिलाया है।

जो काम ब्रज का है, वह अवध का है। महाभारत मे भारतीय जनपदों की बड़ी सूची है। मेरे विचार मे आजतक वे ही जनपद अमी संस्कृति की विशेषता लिए हुए हमारी बोलियों के चेत्र बने हैं। ब्रज में जो कुछ साहित्य का काम हुआ, उसकी चर्चा इस प्रकार है। ब्रजभाषा-कोष का काम श्री जवाहरलालजी चतुर्वेदी ने आरम्भ किया था। उनसे मालूम कीजिए कि क्या प्रगति हुई है और क्या बाधाएं हैं। सूरदास-शब्द-कोष का कार्य श्री सत्येन्द्रजो को देख-रेख में होने लगा था। मेरे आने के पीछे मालूम हुआ कि पं० चे त्रालजो के पुत्र डा० विश्वपाल-जो ने इस कार्य को अपने धन से कराना स्वीकार कर लिया था। ब्रज-प्राम-गोत, ब्रज-भाषा-धातुपाठ, लोकोक्ति और मुहाबरों के संग्रह की भी बात-चोत थो। गोतो का सग्रह सत्येन्द्रजो ने हिन्दो-साहित्य परिषद की और से किया भी था। में समस्ता हू कि इस प्रकार के कार्यों में सतत-प्रेरणा की आवश्यकता रहती हो है। आगरे में साहित्यिक कार्य का जीता-जागता केन्द्र वन चुका है।

श्रागरा सयुक्तप्रान्तीय हिन्दो-साहित्य सम्मेलन का केन्द्र-स्थान या राजधानी बन जावे, यह प्रस्ताव भी मुक्ते रुचता है । श्राशा है, श्राप इसे शीव्र कार्यान्वित करा सकेंगे। क्या कहू, जब टर्नर की नैपाली डिक्श-नरी श्रथवा प्रियसन की काश्मीरी डिक्शनरी जैसे महान् ग्रन्थों को देखता हू तब हिन्दी को किसी भी बोलों के लिये वैसे कोष की याद करके छ्रट-पटाने लगता हू। ब्रज भाषा और श्रवधी में तो साहित्यिक धन इतना श्रिधक है कि उससे भी बड़े कोष को भर सकें।

लखनऊ ११—१—४१

(२)

प्रिय चतुर्वेदीजी,

मेरा विश्वास है कि भारतीय संस्कृति की जो थाती अवतक वची है, उसका निवास हमारे जनपदों में हैं। हमारे पुरातन आचार, धार्मिक विचार, सस्था, भाषा और बहुमुखी जीवन का अटूट प्रवाह भारतीय ग्राम तथा उनके समुदाय जनपदों में अभी तक विद्यमान हैं। टर्नर का नैपाली कोष, ग्रियर्सन का काश्मीरी कोष—इनके जैसे कितने ही ग्रन्य-रलों की सामग्री भारतीय जनपदों में सुरित्तत है। ग्राप टर्नर ग्रोर ग्रियर्सन की पद्धति पर कार्य को हाथ में लेने वाले नवयुवक गुन्देलखण्ड के लिये भी उत्पन्न की जिए। प्रत्येक जानपदी वोली को ऐसे ही धुनवाले घत्तियों की चाह है। ग्रियसन ने बिहारमें रहते हुए वहाँ के किसानों के जीवन पर एक ग्रमूल्य ग्रन्थ 'विहार पेजेंट लाइफ' (Bihar Peasant Life—विहार कृषक जीवन) के नाम से लिखा था। ग्रापने देखा होगा, न देखा हो तो ग्रवश्य देखिएगा। वह ग्रापके कार्यकर्तांग्रों के लिये एक ग्रादर्श क्रपरेखा उपस्थित करता है। प्रावेशिक समस्याग्रो ग्रीर वोलियों के लिये कार्य करने की वात ग्रव बहुधा सुनने में ग्राने लगी है। लोगों में उत्साह भी है, पर उसकी वैज्ञानिक पद्धित कुछ विचारशील लोगों को निर्धारित कर देनी चाहिए, जिससे सामान्य कार्यकर्त्ता तटनुसार कार्य में लग सके।

यदि एक संगठित श्रौर व्यवस्थित रीति से पाँच वर्ष तक कार्य होगा तो श्राशा है, देश श्रौर जनता के वास्तविक जीवन के साथ हम गाढ़ा परिचय प्राप्त कर सकेंगे।

> लखनऊ, वैशाख पूर्णिमा २००० (३)

प्रिय चतुर्वेदीजी.

···· दों शब्दों के पढ़ने में शायद भूल हुई है 'फगुनहरा नहीं 'फगुनहटा' शब्द हैं।

'फगुनहटा' फागुन की विलद्मण हवा है। इसका अनुभव अबकी होली से कुछ ही पहले मार्च के पहले इफ्ते में मुफ्ते मिला। मैं अहिच्छुत्रा के प्राचीन ठूहों की खुदाई पर गया हुआ था। दो दिन तक जो प्रचण्ड हवा चली उसने सारे जङ्गल को अकि को। हम लोग खुले टीलों 'पर खड़े थे। मालूम होता था कि हवा उठाकर फेक देगी। मैंने एक जीन-युरी मित्र से साल भर पहले फगुनहटे का कुछ परिचय सुन रखा था। यह नाम भी मुक्ते उन्होंने ही बताया था ऋौर इसका एक ग्रामगीत भी मुनाया था, जो कुछ इस तरह खुलता था—

'फागुन मास बहा फगुनहटा कर गए पात खड़े रहे रूखा, बह-बह जोग सहा श्रस दूखा ।।'

फिर गाव जाकर उन्होंने वह गीत मेजा जिसकी कड़ी इस तरह थी— फागुन मास बहा हवहरा। तरवर पात सबिह करि परा।। करि पर पात खड़ा रह रूखा। मज भज कन्त सहाएउ दूखा।।

इती वायु का दूसरा नाम 'हवहरा' भी जान पड़ता है। रामनरेशजी त्रिपाठी की पुस्तक 'धाघ श्रौर भड़ुरी' मे एक कहावत मे 'हड़हवा' एक वायु का नाम आया है । आप देखिए कि उन्होंने क्या अर्थ दिया है। यही 'हवहरा' जान पड़ती है, जिसका दूसरा नाम 'फगुनहटा' है स्रीर नो फागुन में चलती है। हां, तो मैं इस फगुनहटे शब्द का साहित्यिक भयोग ऋपने 'राष्ट्रीय कल्मवृत्त्व' नामक लेख मे कर चुका था । यह लेख 'त्रार्यमित्र' में एक बार छपा था । मैंने लिखा था- 'फागुन के महीने में शिशिर का मन्त्र पाकर जब तेज फ्युनहटा बहुता है तब चारों स्रोर पतमाङ दिखाई देता है। पर इसके बाद ही वसन्त एक नया मगल-सदेश लेकर त्राता है'। पर त्रहिच्छत्रा के उस दिन से पहिले शब्द ग्रीर उसके ऋर्य-सम्बन्ध का सुभे सालात् ज्ञान न हुऋा था। मैं सोच रहा था कि क्या यही प्रचएड वायु तो फ्रानहटा नहीं है । तबतक मेरे मन में एक बात त्राई । यदि यह इवा हमारे यहाँ की है तो इसका नामकरण भी हमारे जनपदो में ग्राम बृद्धों द्वारा हुआ होगा । प्रकृति में दो दिन । तक ऐसी वड़ी घटना हो श्रौर हमारे पृथ्वी-पुत्र पूर्व पुरखाश्रों ने उसे न पहचाना हो, यह हो नहीं सकता। सीभाग्य से उस समय मेरे साथ एक पुरिवया गोडे जिले का चपरासी था। भैंने उससे उस हवा का नाम पूछा तो उसने बताया, 'साहब, यह फगुनहटा है ।' इस प्रकार इस महत्वपूर्या शब्द

म्ब्रीर इसके ब्रर्थ के साथ मेरा परिचय हुन्ना। मन कहता है कि संस्कृत साहित्य में भी कहीं इसका वर्णन मिलेगा। नाम भी सस्कृत से निकला जान पड़ता है। जब कहीं इसका वर्णन मिल जायगा तब एक गाव मिल जाने जैसी प्रसन्नता होगी। तो इस वाक्य को ठोक यों छाप दीजिएगा — ब्राज नक्चेतना के फगुनहटे ने राष्ट्रीय कल्प इस्त को अक भोर कर पुराने विचाररूपी पत्तों को घराशायी कर दिया है।

दूसरा शब्द पंचायतनी हैं (इस पंचायतनी प्रासाद की हट जगती में सभी भाषात्रां त्रोर वोलियों के सुगढ प्रस्तरों का स्वागत करना होगा) इसे 'हिन्दुस्तान' ने पचायती त्रोर 'स्वतन्न' ने पंचायनी छापा है। यह शब्द तो मै पिछली देवगढ-यात्रा मे वुन्देलखण्ड से ही लेकर लीटा। पं० माधवरवरूप वत्स (पुरातत्त्व विभाग, त्रागरा के सुपरि-एटेएडेएट) ने इसका प्रयोग उन गंदिरों के लिये किया था, जिनके चार खूँटो पर चार छोटे मदिर हो, जिनमे प्रधान देव के त्रातिरक्त क्रन्य देवों की मूर्तिया समन्वयास्मक दृष्टि से स्थापित रहती थीं। स्वयं देवगढ़ का विष्णु मंदिर पंचायतनी था। इस प्रकार का देवमन्दिर समन्वय का एक सुन्दर प्रतीक था।

उसी भाव को लेकर इस शब्द का प्रयोग उपरोक्त ,वाक्य में मैंने किया था। विराट् पर्व के श्लोक को छापने मे भी ,'माहेयी' (गाय) 'महिषी' (भेस) हो गया है। ठीक पाठ यह है—

### सर्वश्वेतेव माहेयी-वने जाता त्रिहायनी।

मै यहाँ दो एक संकेत भी स्पष्ट कर देता हू। लुधियानी के उचारणों का अध्ययन डा॰ बनारसीदास ने The Phonetics of Ludhiani 'में किया है। काश्मीर के हरमुकुट पर्वत पर बैठकर डा॰ सर आरल 'स्टाइन ने एक पुस्तक (Tales of Hatim—हातिम की कहानिया) 'के रूप में लिखी है, जिसमें काश्मीरी कहानियों का लोकभाषा में संग्रह है कि स्था दरद देश की बोली की पहचान और उसका अध्ययन

सा॰ ग्रियसन के जीवन का मुख्य विषय था । मुंजानी श्रीर इश्काश्मी मोलियों का रोचक श्रध्ययन कुछ विदेशी भाषा-शास्त्री कर चुके हैं विखए संजन स्मृति ग्रन्थ, पृ॰ २२१ The Iranian Hindukush dialects called Munjani and Yudghi, तथा Grierson's Linguistic Survey, Specimen Translations of North-West Frontier] ये गल्चा भाषाएं वंशु नदी के उपरले प्रदेश में हिन्दूकुश के उत्तर बोली जाती हैं। मुंजानी मेरी राय में व्याकरण का मौझयन है, जिसका नडादिगण (४।१।६६) में पाणिनि ने उल्लेख किया है। पाणिनि सूत्र ५।३।११६ (दामन्यादि त्रिगर्त षष्टाच्छः) के श्रनुसार यह एक प्राचीन श्रायुध-जीवी संघ (लड़ाकू कवीला) था, वहाँ के नागरिक मौझायनी कहलाते थे श्रीर शार्ड़ रवादिगण के श्रनुसार वहाँ की स्त्रिया मौझायनी कहलाती थीं।

'इश्काश्मी', सम्भव है, व्याकरण-शास्त्र का 'इपुकामशमी' हो जिस--का नाम कई बार उदाहरणों में आया है । इससे यह प्रतीत होता है कि इन जातियों के साथ हमारे पूर्वजों का परिचय बहुत पुराना था।

यहाँ अवध-साहित्य परिषद् बनाने की बात सोची जा रही है।

श्रमिन्न— वासुदेवशरण

पुनश्र-

गुप्तजी आए श्रीर उनसे भी जनपद-श्रान्दोलन के सम्बन्ध में बात-चीत हुई। हमारी सम्मित में विरोध इस कार्य की प्रगति में बाधक होगा। इस श्रान्दोलन को शुद्ध सास्कृतिक रखना श्रत्यावश्यक है। पृथक प्रान्त निर्माण्डपी राजनीतिक पहलू श्रभी त्रिलकुल न उठाया जाना चाहिए, श्रन्यथा श्रापका उद्देश्य खटाई में पड जायगा। इस विषय कां सास्कृ-तिक पच्च स्थायी महत्त्व का है। इस समय सब विवाद स्थिगत करके उसी को पृष्ट करना चाहिए। बुद्धिमानी यह है कि हम जितनी भूमि को जीत -सकें, उतने में ही हल चलावे।

सत्येन्द्रजी के पत्र का श्रवतरण भी पढ़ा । मैं वस्तुतः उनकी विचार-

धारा के मूल को श्रभी तक नहीं समभ पा रहा हूँ कि हिन्दी का हित-विरोध कहा हो रहा है। हिन्दी का चेत्र एक श्रीर श्रखण्ड है। उसमें कार्य-पद्धति के साम्राज्य, स्वराज्य, वैराज्य, द्वैराज्य, मोज्य सभी प्रकार एक साथ प्रयुक्त हो रहे हैं ऋोर होंगे। कार्य अनेक प्रकार के हैं। कार्य के अनुसार व्यवस्थाए भी अलग-अलग होगी। खडी बोला की दृष्टि से, राष्ट्रीय भाषा के विकास ग्रीर स्वरूप की दृष्टि से, वैज्ञानिक ग्रीर पारि-भाषिक शब्दों की दृष्टि से, हिन्दी का साम्राज्य एक है। जनपदी बोलियों के कार्य के लिये उसी हो त्र में स्थानीय रवराज्य की त्र्यावश्यकता है, उस के बिना कार्य-विभाजन हो ही नहीं सकता और न वैज्ञानिक रीति से काम ही सम्भव है। बिना स्थानीय केन्द्रों के स्थानीय कार्यकर्त्ता कैसे मिलेगे ? साहित्यिक मूल प्रवृत्तियों के स्फुरण के लिये हमारी भाषा में वैराज्य चाहिए । अनेक केन्द्रों मे, अनेक मानसों में अनिगन्त साहिस्यिक प्रेरणाएं वैसी ही जन्म लेंगी जैसी ऋरएय में वृद्ध-वनस्पति । उनमें जो स्थायी मूल्य के हैं वे बचे रहेंगे, शेष काल-चक्र में विलीन होते रहेंगे। वनस्पति-जगत् में भी वर्ष-वर्ष ऋौर युग-युग पर विशरण ऋौर छॅटाव चलता रहता है । हिन्दी स्त्रीर उद् का या हिन्दी स्त्रीर शेष प्रान्तीय-भाषास्त्रों का हैराज्य भी चलता हो रहेगा, परन्तु पारस्परिक हित-बुद्धि से ऋौर स्नान्योन्य उप-कार के लिये। भिन्न भिन्न साहित्यिक दलों ऋौर गुटों का भौज्य-शासन भी, जिसमें उनके नेता ऐश्वर्य का मोग ख्रौर नियन्त्रण करने में स्वतन होंगे, रहेगा ही। इस तरह साहित्य के विशाल जगत् में भिन्न-भिन्न व्यवस्थात्रों का समन्वय देखने की त्राख (इमें त्रभी से उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसे देव-तुल्य पवित्र ग्रौर उदार कार्य के विरोध का मूल कारण तो किसी प्रकार से बनता ही नहीं । हाँ, कार्य की शुद्ध सास्क्र॰ तिक मूल भित्ति से कभी अपने आपको हटने न दीजिएगा।

श्रभिन्न— वासुदेवशरण् १८—४—४≹ (8)

लखनऊ **म—६**—४३

प्रिय चतुर्वेदीजी,

जनपद-सम्बन्धी कार्य के विषय में श्रापकी भक्ति देखकर में वास्तव में चिकत होगया हूं। श्रापने श्रपने परिश्रम की हिव डालकर इस पुनीत कार्य को कई कदम श्रागे बढ़ा दिया है। सम्मेलन ने इस कार्य की महत्ता श्रोर उपयोगिता को स्वीकार कर लिया है। यह भी श्रुभ लच्च्या है। उप-समिति के सदस्य सब बड़े योग्य श्रोर सुलम्के हुए सजन हैं। श्राशा है, उनके द्वारा किसी ठोस कार्य का स्त्रपात्र किया जा सकेगा। सबसे बडी श्रावश्यकता कार्य को वैज्ञानिक पद्धित से सचालित करना है। जनपदीय कार्य की एक सरल पर कियात्मक रूपरेखा हम सबको मिलकर पहले प्रस्तुत करनी चाहिए।

ससार में जो कुछ भी विभ्तिमत्, श्रीमत् श्रीर ऊर्जित है, उससे परिचय प्राप्त करने का हमारे उदीयमान राष्ट्र को अधिकार है। यह तो श्रान्तरिक स्वास्थ्य का लच्चण है कि हमारी भूख इतनी प्रवल हो उठी है, हमारी जिज्ञासा की परिवि दिन दूनी रात चौगुनी वढ रही है। यह शुभ चिह्न हैं। ऐसे समय में हमें अपने केन्द्र को भी भरपूर टटोलना चाहिए। अपने केन्द्र का पर्यवेद्मण् ही जनपदों का कार्य है। अपनी महिमा को हम जितना अधिक जानेंगे, उतना ही वाहिरी महिमा से परिचित होने की द्मता हममें बढ़ेगी। अन्यथा भय है कि हम भटेती के गढ़ हें में न गिर जावे। आपके पत्र का एक वाक्य मुक्ते बहुत प्रिय लगा, मैंने इसे कई बार पढ़ा 'The Principal aim of my life is interpretation of what is best among other people'। इसके 'other people' राज्य में विश्व-भुवन समाविष्ट हैं। वेद के राज्दों में कहिए तो ब्रह्म के आधे हिस्से से विश्वभुवन पदा हुआ ओर जो दूसरा आघा बचा, वह उसके अपने आपका प्रतीक था—

# श्रर्धेन विश्वं सुवनं जजान । योऽस्यार्धः कतमः स केतुः॥

वस यही समन्वय हमें इष्ट होना चाहिए। 'other people' या विश्वभुवन एक अर्थांश में और 'our people' या हमारा लोक-जीवन दूसरे अर्थांश में, तभी हमारे रथ की गति निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच सकती है। 'त्रयाणा धूर्ताणा' वाली साहित्यिक शैली में इसी महंगे तत्व को कहना चाहें तो यों कह लोजिए—

### श्रधेंन भोमो श्रश्नाति श्रधेंन सर्वे पांडवाः।

सर्व पाडवों में 'विश्वभुवन' श्रीर भीम के श्राधे भागधेय में हमारा -श्रपना समाज, श्राना जनाद श्रीर श्रपना लोक । श्राइए इसी सुनह ले समन्वय का हम इस मगल प्रभात में श्रावाहन करें।

शुभेच्छु--वासुदेवशरण

( )

लखनऊ ११ **–**६—४**३** 

### [ प्रिय चतुर्वेदीजी,

जनपदीय कार्य और प्रान्त-निर्माण का आन्दोलन बिलकुल पृथक् बातें हैं, उनका संकर किसीका हित नहीं कर सकता । इस समय राग-द्वेष से ऊपर उठ कर प्रशान्त उदात्त भावा से लेखनी पकड़ना बहुत ही श्रावश्यक है, नहीं तो वर्षों की ईप्सित साधना विकल हो सकती है । सत्य स्वयं आने तेज से चमकता है, श्रतएव यदि हमारे कन्धों पर शात श्रीर विवेको मस्तिष्क पूर्ववत् स्थिर रहेगा तो यह भ्रम-जाल स्वयं ही शीध्र मिट जाएगा।

> ग्रापका— वासुदेवशरण

( & )

लखनऊ २३∽**५**-४३

र्षप्रय चतुर्वेदीनी,

जनपदकल्याणी योजना श्रापको पसन्द त्राई, इससे सन्तोष हुन्ना। किन ने कहा है—"प्रायः प्रस्ययमाधत्ते स्वगुणेपूत्तमादरः।" जैसे योजनान्त की टिप्पणी में लिखा है, इस श्रोर सम्मेलन की उप- समिति को निचार करना चाहिए।

१६-८-४३ के पत्र के विषय मे निवेदन है कि विवेन्द्रीकरण शब्द के साथ कोई विश्रह न ठान कर मै आपकी इस बात को मान लेता हूँ कि कोई शब्द श्रपने श्राप में न तारक है न मारक । हमारे मनोभावों का त्रामृत क्रौर विष उन्हें चाहे जो बना दे। विकेन्द्रीकरण शब्द कुछ विशेष सस्कार लेकर हमारे साहित्य में आया, इसीसे उसमें मुक्ते न्त्राशका थी कि कहीं विरोध की मात्रा को वढा न दे। जनपदीय कार्य वैसे तो श्रमेक केन्द्रों में फैल कर करना ही पहेगा। योजना का सार भी यही है। ग्रतएव यदि ग्राप विचार के उपरात उस शब्द को निरापद मानते हों तो मुक्ते कुछ भी मत-भेद न होगा। पर हमारा प्रधान मंत्र तो 'जनपद' शब्द ही है। यह विधानात्मक है, नकारात्मक भावना से नितान्त श्रञ्जूता। यदि श्रपने इस पवित्र शब्द को ही इम श्रपनाते रहें च्योर बरावर उसीके गौरव को बढाते रहें तो देखना यह है कि हमारा पूरा कार्य चल सकता है या नहीं। जनपदीय कार्य या 'जनपदकल्याणीयं' का अर्थ अत्यन्त विचारने पर बहुत विस्तृत मालूम होता है। वेद के जैसे ऋत-सत्य हैं, वैसे ही हमारे जीवन के जानपद स्तेत्र श्रीर पौर-स्तेत्र हैं। ऋत सर्वव्यापक, ऋरूप, अमूर्च, अनिरुक्त तत्त्व की तरह है। यही जानपद जीवन का अमर एकरस रूप है। सत्य मूर्च, परिमित और प्रकट है। यही पुरवासी का जीवन होता है। पौर-जीवन समय-समय पर

जानपद जीवन के साथ सम्पर्क में ऋगने के लिये उमंगता है। गुप्तकाल की पौर संस्कृति के बाद ऐसा ही एक युग आया था, जब अपभ्रंश भाषा का पूजन हुआ । मुसलमानी मालमे जीवन नगरोंकी ख्रोर केन्द्रित हुआ । ख्राज हम पुनः श्रपना जीवन जनपदोंके साथ मिलाने को निकले हैं। यह हमारे इतिहास की स्वाभाविक परम्परा के अनुकूल है। कला, साहित्य, उद्योग-घंघे, यंत्र, यावत् जीवन के विस्तार में जनपदीय रूप का श्राकर्षण हमारी श्राखों में बस रहा है। पौर-जानपट जीवन के उचित श्रीर बुद्धिमानी से किए हुए समन्वय में ही इस समय देश और जाति का कल्याण छिपा हुन्ना जान पड़ता है। लोक-गीतों का संकलन, खादी की प्रीति, प्रामो-द्धार के कार्यक्रम देखने-कहने में भिन्न-भिन्न हैं, पर सबका जन्म एक ही दार्शनिक भूमिका से हुन्ना है। जनपदों की इस भक्ति में उत्तरो-त्तर वृद्धि होगी, इसे वे मित्र भी देखेंगे जी त्राज इस काम से शंकित जान पड़ते हैं। हम सब समान शील ऋौर व्यसन वाले 'सखा' है। ऋग्वेद मे कहा है कि ज्ञान के हों त्र में — ऋर्थात् संस्कृति के जगत् में — सत्यमय सखात्रों का प्राप्त करना भी एक बड़ा सौभाग्य है। उन्हींके पारस्परिक सहयोग, सहानुभूति, सीमनस्यता एव समाधिपूर्ण चिन्तन से शाश्वत मूल्य के कार्य आगे वढा करते हैं।

'मानव' को अपने पूज्य आसन पर प्रतिष्ठित करने के लिये हो हमारे प्रयत्न हैं। मै तो इस विषय में वेदव्यास के मानव-वेन्द्रिक दर्शन का अस्त्रशः भक्त हूं। (Homo-centric view, man at the centre of universe)

' व्यास' शीर्षक लेख में इसे लिख चुका हू। व्यास का यह श्लोक सोने के श्रचरों में टाकने योग्य हैं —

'गुर्ह्य' ब्रह्म तदिद ब्रवीमि, निह्न मानुवात् श्रेष्ठतरं हि किंचित्।' (शान्ति पर्व १८०। १२)

'यह रहस्य ज्ञान या भेद की बात तुमको बताता हूं कि मनुष्य

से बढ़कर यहाँ श्रन्य कुछ नहीं हैं। व्यास का यह मानव-केन्द्रिक मत इमारे श्रवाचीन ज्ञान-विभान की खोज पद्धति श्रीर सामाजिक श्रध्ययन में सर्वत्र फैलता जारहा है। मनुष्य की ऊँचा उठा कर ही हमारी सारी कियाएं श्रीर साधनाएं—कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान—ऊँची उठेंगी। मनुष्य यदि हमसे श्रादर न पा सका तो हमारे उस सम्मान-मान का पात्र विश्व में श्रीर कीन निकलेगा!

> श्रापका— वासुदेवशरण (७) लखन ऊ २४-१०-४३

प्रिय चतुवंदीजी,

काशी नागरी प्रचारिग्री सभा की पत्रिका के विशेषाक 'विक्रमाक' में में इतना व्यस्त रहा कि ब्रापको जनपद-साहित्य या कार्य के सबंध में कुछ न लिख सका।

सत्येन्द्रची जनपदों की पृथक्ता से सशक हैं। परिस्थिति कितनी निष्ठुर है कि उनको हिंदी के एक दूरस्थ जनपद के गढ़ में ही ले जा कर बंद कर दिया—मध्यदेशकी उछलती गगा—यमुना की धाराख्रों से एकदम दूर ! ' सहानुभूति का सरस पत्र उनको लिखना न भूलिएगा। मरुस्थल में गए न्यक्ति को मध्यदेश की इस सरसता की कितनी आवश्यकता रहती है, इसका कुछ शान जातकों के पढ़ने से हैं।

जम्मू के डा॰ सिद्धेश्वर जनपदीय परिवार के नए सदस्य हुए हैं। वे श्यन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिके भाषाविद् हैं। स्वभाव के प्रशान्त, श्रायं-भावों से युक्त, नवयुवको जैसी स्फूर्ति से सम्पन्न। मुक्ते दिसम्बर १६४१ मे हैदराबाद (दिल्ला) में उनके दर्शन मिले थे। दोनों एक-दूसरे के प्रति श्राहृष्ट हुए। वस्तुतः वे गम्भीर पुरोधा है। उन्होंने जम्मू से ६० मील दूर श्रपने एकान्त साधना-स्थान

१ सत्येन्द्रजी आगरे से नवलगढ़ (जयपुर) कालिज में चले गए थे।

'श्रानंद श्राश्रम' से सरस सहृदयता से भरा हुआ जो पत्र मेजा था, उसकी एक प्रतिलिपि श्रापको मैंने श्रमी मेजी है, मिल गई होगी । उनको भी श्राज ही मानो एक महीने की समाधि से जागकर जो पत्र लिखा है उसका एक खोखा श्रापको मेजता हूँ। श्राज तो साहित्यक मित्रों के मानस-मिलन का पर्व है। मेरा मन भो एकादशी वत के द्वारा श्राज रस-तृप्त है। वह देखिए, लाहौर से श्री देवेन्द्रजो सत्यार्थी का पत्र २६ सितम्बर का श्राया हुआ है, उनको भी उत्तर जा रहा है। श्री मैथि-लीशरणजी गुप्त के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए ३० श्रक्टूबर, को साहित्य-सदन चिरगाव में उनके दर्शन करने की सूचना श्रभी मेजी है। ३१ को मोठ में कुछ शिला-लेख देखने हैं।

सत्यार्थीं जो जनपद-कार्य के ऋाद्य ऋषि हैं । उन्होंने जीवन की साधना के जल से इस कार्य की जड़ों को दूर तक सीचा है । मशुरा में एक मास तक उनके साथ रहकर उनकी साधना से मैं परिचित हो चुका हूं। उनके पैरों का रथ सारी धरती पर फिर ऋाया है । वे हमारे जनपद-जगत् के सच्चे चक्रवर्ती हैं।

मैं विकेन्द्रीकरण शब्द के प्रयोग से आपको सजग करना चाहता था। मैं देखता हूँ आपके अन्य हित् मित्र भी वैसे हो विचार के हैं। जनपदीय कार्य की आवश्यकता उसका महत्त्व, उसकी उच्चता, उसकी प्राणदायकता, उसकी हित साधकता के विषय में हम सब प्राय एकमत ही हैं। मैं आपके अथक परिश्रम, घनीभूत उत्साह की कहा तक प्रशंसा करूं। भवभूति के शब्दों में 'हृद्यस्त्वेव जानाति' का यह विषय है। आपने ही इस कार्य को आन्दोलन का रूप दिया और आप ही के बल पर उसके प्रचार की रीट सघी हुई है। चन्द्रबलीजी को जो आपने लिखा है कि हमें जनता को 'विचार करने और अपने परामर्श उपस्थित करने का मौका देना चाहिए, यही ठीक भाव है। अभी तो हमारे समाचार पत्रों को अपनी बहुत सी सुविधाएं इस कार्य के लिये देनी हैं;

श्रनेक सपादको को श्रपनी लेखनी घिसनी पड़ेगी, कितने ही लेखको को मित्तक की उघेड-गुन इस काम में खर्च करनी पड़ेगी, श्रनेक भाषणों में इस सन्देश की न्याख्या करनी होगी—तब इस महानाद का सिमालित घोष सिंधु श्रीर ब्रह्मपुत्र के बीच की श्रगणित प्रजाश्रों तक पहुँच पाएगा, श्रीर इन सबसे बढकर श्रावश्यकता होगी—किसी तपस्वी दधीचि के श्रपनी हिंडुयों को इस काम में गलाने की। बिना तप के कोई महान कार्य श्राज तक पूरा नहीं उतरा। यह सृष्टि का नियम है। साहित्य के स्रेत्र में भी इसका श्रनुशासन है।

श्री पं॰ श्रमरनाथ भा श्रपनी व्यवहार-निपुणता के लिये विख्यातः हैं; यह बड़ा लाम है कि वे भी श्रापके जनपद-कार्य के साथ हैं। डा॰ सिद्धेश्वरजी का मूलपत्र श्रनुवाद के साथ 'मधुकर' में छापने योग्य है। वह हम सब के लिये उत्साहपद प्रमाण-पत्र है। उससे हमें जात होता है कि हमारा मार्ग ठीक है श्रीर बाहर के टकसाली विद्वान् भी उसको श्राशीर्वाद देते हैं। यह बात हिन्दी के साहिस्यिकों को जाननी चाहिए।

यहीं पर एक विषयान्तर आगया। त्मा की जिए। मेरी घर्मपत्नी अपने बच्चे विष्णा को एक कहानी सामने बैठी सुना रही थी। उसमें से 'काग-उड़ावनी' मेरे कानों में पड़ा। सु दे कान जैसे खुले। मैंने पूछा कि यह क्या कहानी है तो नाम बताया, 'क्तनक्षन गुड़िया' और कहा कि भृगु (विष्णु का वहा भाई) कहता था कि यह कहानी मधुकर में निकल चुकी है।

मैंने कहानी का पिछला भाग ग्राभी सुना। उसमे यह गाथा ग्राई है' जो उसकी पूरी वस्तु (प्लॉट) की सूचक है—

रानी हा सो बांदी हो गई, बांदी ही सो रानी। बारह बरस तक मुख्दा, से के बठाया दुःख। जब भी न पाया सुख। मुक्ते भी याद है 'ब्रज भारती' में श्रीमती यशपाल ब्रज की ठेठ बोली में इसी मूल ठाठ से विकसित एक कहानी 'बादी की चतुराई' लिख चुकी हैं। संभवतः यह किसी प्राचीन जैन कहानी से श्रवलिंग्वत है, क्योंकि इसमें राजा के देशान्तर में व्यापार करने के लिये जाने श्रीर जहाज लादने का वर्णन श्राता है। श्रनुमान होता है कि श्रवदानों के युग में गुप्त-काल में जब दीपान्तरों से हमारा जीता-जागता संबंध कहानी-साहित्य में जुड़ा तभी इस कहानी की मूल रचना हुई होगी, जो लोक में श्राज तक जीवित है—श्रसंख्य बालकों का मनोरंजन करने के लिये। बड़ा श्रानन्द होगा, जब इसका मूल कहीं मिल जायगा। 'नेक श्रीर बद' दूसरी कहानी का मूल मुक्ते भविष्यदत्ता कथा नामक जैन ग्रन्थ में मिल गया था। उसपर एक लेख मैंने कई महीने पहले भेजा था। श्राशा है मिला होगा, उसे मधुकर के किसी श्रंक में झापिएगा।

विनीत— वासुदेवशरण

(5)

यात्रा में

पो॰ कालसी ( देहरादून ) १७—११—४३

प्रिय चतुर्वेदीजी,

रात के १० बजे हैं। यमुना की वेगवती घारा सामने बह रही है। उसकी कल-कल ध्विन बरबस अपनी श्रोर ध्यान खींचती है। प्रकृति का कैसा सुन्दर कीड़ास्थल इस उपत्यका की गोद में है। यह स्थान प्रियदर्शी महाराज श्रशोक के परम पावन शिला-लेखों से पिवत्र हुन्ना है। वहा लिख रहा हूं। इस स्थल से १०० गज़ की दूरी पर सम्राट् के पिवत्र शब्दों से श्रकित वह शिलाखरह है, जिसके दर्शन से मन दो दिन से

-बहुत प्रफुछित है। कल भ्रौर भ्राज उन लेखों को मूल पाषाणीय संस्करण में पढता रहा हू ह्योर उस उदारमना देवाना पिय प्रियदशीं सम्राट् की जनपद-कल्याणी हितबुद्घि से प्रभावित होकर मुक्ते बहुत ही आनंद प्राप्त हुन्ना है। कालसी यमुना के दिल्ला तट पर स्थित है। यह जींसार प्रदेश के पश्चिमी छोर पर है। कालसी से लाखामडल तक प्राचीन यसना-प्रदेश था, जिसके मुकुट पर यामुन पर्वत के शुभ गिरि-शिखर हैं, जिन्हें च्याज बन्दर-पूँछ कहते हैं और जहा जमनोत्री के हिमगलों से यमुना की पराक्रमशालिनी धारा वही है। अपने पितृगृह में यह यमुना कितनी छविधारियो है! गोलमटोल गगलोटों के साथ कल्लोल करती हुई, ईसकी जल-धारा कितनी निर्मल है! इसके उरसंग में भरी हुई धूप कितनी मनोरम है। इसके प्रेचागृह में मन को सुख देने वाला कितना सीन्दर्य है। करोड़ों वर्षों से इस यमना ने हिमखएडों की द्रावक-शक्ति से हिमाद्रि को पीस-पीस कर हमारे लिये घरित्री का निर्माण किया है। सामने यमना के तट पर पानी की चरखी से चलने वाली एक घराट है। वह मानो यमुना की महाघराट का ही एक रूपक है। युग-युगों तक के लिये यमुना की भगीरथ घराट में अरथक विकम की कु जी भरी हुई जान पड़ती है। जिस युग में इमारे पूर्वजों ने यमुना के तट पर आकर अपने रथ को विश्राम दिया, तब से यमना के साथ हमारा राष्ट्रीय सख्य भाव स्यापित हुन्ना त्रौर उसके श्रमिट श्रंक ग्राज तक स्रशोक की ब्राह्मी-ेलिपि की तरह उज्ज्वल हैं। सचमुच यमुना के पराक्रम की महिमा उसके गात की निराली श्राभा की तरह मन की खींचती है। पर्वतों के उतार-चढाव में भारनों श्रीर गधेरों की सैर करते हुए ५० मील की पैदल -यात्रा के बाद परसों रात यहा श्राया ।

जनपदीय जीवन के साथ हमारे परिचय का विस्तार एक राष्ट्रीय महत्त्व की समस्या है। जनपदीय साहित्य का कार्य भी उसीका एक ज्या है। मेरी समक्त में हमारे भावी जीवन के पचास वर्षों का दिक्मंत्र जनपदीय कार्य में समवेत है। जानपद जन के दर्शन के विषय में श्राख

प्रातःकाल ही महाराज श्रशोक के श्रद्धामाजन शब्द पढ़े हैं। वर्तुतः राष्ट्र के जानपद जन का समग्र दर्शन, श्रात्म-दर्शन की तरह पवित्र, व्यक्तिगत रागद्धे प से अतीत, हमारे बहुमुखी जीवन के केन्द्र में प्रतिष्ठित, अत्यन्त मंगलास्पद कार्य है। इस खान की सान्निध्य में जो श्रा सकेगा, वही इसके अनमोल कोष को पहचानेगा।

जनपदीय साहित्य का कार्य स्वय प्रतिष्ठित, स्वय मंडित क्राँर स्ववीयं गुप्त है। उसको हिंदी जगत् को अयाचित सहायता आज प्राप्तः हो अयवा दस वर्ष बाद, इससे उस कार्य के महत्त्व और गौरव में राईः बराबर भी अन्तर नहीं पड़ता। सम्मेलन यदि जयपुर के आविवेशन में अपने पिछले प्रस्ताव को वापिस फेर ले तो इससे मुक्ते तिनक भी होभा न होगा। सत्य का दर्शन स्वयं एक महाशक्ति है। जो साहित्यिक इस महाशक्ति को देख सकता है, उसे किसी बाहिरी प्रेरणा की टेक नहीं चाहिए। हा, जो सत्य को दंख सके हैं वे यदि उसकी उपासना में कातर हों तो सत्य प्रहत होगा।

श्री सत्येन्द्रजी मेरे श्रमिल मित्र हैं। उनका सौहार्द मेरे प्रति गगा के निर्मल जल की तरह शुद्ध है श्रीर मेरा प्रेम उनके प्रति कामधेनु के दूध की तरह निर्विकार है। 'वाक् सयम श्रीर भाव-शुद्धि ये दो उपदेश प्रियदर्शी श्रशोक ने विभिन्न सम्प्रदायों की सम्मनस्कता श्रीर एकता के लिये कहे हैं। साहित्यिक जगत् में भी इनकी श्रावश्यकता है। मैं समफता हूं कि श्री सत्येन्द्रजी का सोचना श्रीर लिखना एक शुभ लच्चण है। सत्य का जो पच्च हमे नहीं दिखाई देता, उसके प्रति हमें सचेत करने के लिये यह ईश्वरी प्रेरणा उनके हृदय में उत्पन्न हुई है। यदि प्रारम्भ में ही जनपद-साहित्य के श्रान्दोलन को सब श्रोर से भद्रभद्र का स्वागत मिल जाता तो सभवतः उसकी श्रायुष्मत्ता कम होती। जितना हो श्रान्दोलन का विरोध होगा, उतना प्रचड इसका वेग बढता जाएगा। विरोध से यह कार्य श्रवश्य श्रायुष्मान् होगा, ऐसी मेरी धारणा है। हमारे जीवन की श्रवधि श्रल्प श्रीर परिमित है, परन्तु गंगा

श्रीर यमना की वारि घाराओं से प्रोक्तित ये महाप्रजाएं श्रमन्त जीवन-वाली हैं। इनमें अमरता है, क्यों कि हमारे आकाश में उदित होने वाले सूर्य ने किरणों से नित्य अमृत बरसा कर हमारी पृथ्वी पर रहने वाली प्रजान्त्रों को ग्रमर बना दिया है। इन ग्रमर प्रजान्त्रों के जीवन-से सबध रखने वाला जो कार्य है, वह हमारे ऋल्प-जीवन से कहीं ऋधिक स्थायी है। यह सभव है कि हमारे कठ की चोगा सरस्वती अभी दूर तक न सुनाई दे, पर सत्य का घोष जब एक बार सुनाई पड़ने लगता है तब जनम-जन्म की विधरता दूर हो जातो है। जब जानपद जन के जीवन-काव्य का सदेश हमारे साहित्यिक सुनेंगे, तब साहित्यिक जलो का वेग ऐसे बह निकलेगा जैसे इन्द्र के वजू से चूर्णित मेघा से मूसलाधार वृष्टि । सरय महान् है । उसकी तुलना मे व्यक्तिगत मत श्रीर वाद 'पिनाक पुराने हैं। वे टूट जाए तो इसमे शोक की क्या बात होगी ? यदि इमारा ही मत भ्रान्त है तो भी सख को तो उद्घाटित होना ही चाहिए 1 उसके उद्घाटन का श्रेय तो उन्हों मतिमानों को होगा जो इस समय विरोध में लिखते दिखाई पड़ रहे हैं। श्री सत्येन्रजी को मै श्रापनी समस्त सदाशाएं भेजता हूं। ईश्वर करे उनकी लेखनी में श्रीर श्रिधिक-तेज और बल हो। हिंदी मात्रभाषा का हित ही तो हम सबको इष्ट है। जिस प्रकार हिंदी के श्रास्टय-भड़ार की वृद्धि हो, जिस प्रकार हिंदी के साहित्यिंकों में पारस्परिक सुमित श्रीर वरद बृद्धि से कार्य करने की श्रभिलाषा उंत्पन्न हो, वे ही सब मार्ग हमें भी मान्य हैं। ईश्वर न करे किसी प्रकार हमारे द्वारा जान मे अथवा अनजान में हिंदी-मातृभाषा के स्थायी हित की हानि हो। त्र्रतएव ब्राइए, वाक्-संयम ऋ र भाव-शुद्धि की सहायता से साहित्यिक सत्य जिस प्रकार हमें दृष्टिगोचर हो, उसो प्रकार उसकी उपासना करते जाए। ऋजु भाव सत्य है, कुटिलता अनृत है। ऋजुता अमृत और जिह्मता मृत्य की श्रोर ले जातो है। यदि हम सब एक स्वर से ऋजुता की उपासना करते रहेंगे तो श्रवश्य ही हमारा साहित्य श्रमत-1द की

त्रोर त्रग्रसर होगा। जीवन में वो सत्य त्रौर त्रमृत है, उधीकी प्राप्ति के लिये तो साहित्य का भी द्वार खुला हुत्रा समकता चाहिए।

श्राशा है, श्राप ननपद साहित्य का श्रलख नगाने में पूर्ववत् धीर श्रीर श्रविचल बने रहेंगे।

> श्रापका— वासुदेवशरण

(3)

कालसी ब्राह्मसुहूत्त<sup>®</sup> १८-११-५३

जनपदीय साहित्य के आन्दोलन की रूपरेखा को अभी और अधिक रूपष्ट करने की आवश्यकता है। उसको निश्चित वैज्ञानिक पद्धित से विकसित करके उसमें कर्तव्य-कर्म की सामग्री को भरने की आव-श्यकता है।

ज्यों-ज्यों यह विषय स्पष्ट होगा, कार्यकर्ता पारस्परिक श्रिभिप्राय को समभा सकेंगे। यह श्रिसम्भव है कि गावों में एवं जनपदों में बिखरी हुई साहित्य सामग्री श्रीर श्रिच्य शब्द-सम्पत्ति को एकत्र करके हिन्दी-कोष में भरने की बाबत किसी भी सहयोगी को मतमेद हो।

नगरों के जीवन का जो उज्ज्वल पत्त है और जनपदों में जो अकृतिम स्वभाव, अपनापन एवं देश की तथा जनता की पारम्पर्यक्रम से आई हुई सस्कृति का सुरित्तत अंश है, उन दोनों का मेल हो जाना चाहिए। यही स्येन्द्रजी के चाय और मेवा का मिणकाचन योग है। चाय नगरों की प्रतीक और मेवा हमारे जनपदों की मीठी प्रतिनिधि है। यहा जॉसार के प्रकृतिगुप्त अतःपुर मे अखरोट के कितने वृत्त हैं। दस दिन तक उन्हें तोड तोड़ कर उनकी मिश्री सी स्वादिष्ट गिरी का हमने पर्चिय प्राप्त किया है और उसी तरह जींसारी संस्कृति और भाषा की मेवा का स्वाद भी चखने को मिला है। यहा पहाड़ में लकडी के विशाल प्रासाद-निर्माण श्रीर नक्काशी की प्राचीन कला की परम्परा श्रभी तक बनी हुई है। देवदारु के सरल स्कथ वाले महावृद्ध हिमवान् के दिग्गज-पुत्रों की तरह उसके उन्नत श्रधित्यका प्रदेशों में भरे हुए हैं। मार्ग में चलते हुए बार बार रघुवंश का कवि हमसे पूछता हुआ जान पडता है—

"अमु पुर: पश्यसि देवदारः पुत्री कृतोऽसौ वृषमध्वजेन।"

सामने खड़े हुए इस देवदार के वृद्ध को देखते हो १ गिरिराज के अधिकातृ देव शिव को यह पुत्र की भाति थिय है। ४० से ६० हाय तक प्राशु शरीर वाले तथा २० से २४ हाथ तक के घेरे से युक्त इनके भव्य काय को देखकर कीन सहृद्य प्रमुदित न होगा १ इनकी छतनार शाबाओं के नीचे कितनी सघन छाया है। मान्यात के अप्रान्दीगिरिं निभर ने शताब्दियों से जिन्हें पोषित किया है, उन विशाल देवदारुओं के दर्शन से हम भो रस-तृप्त हुए। ये महान् वनस्पति हिमालय के वरदानों की तरह यहा के निवासियों के लिये सहज प्राप्त हैं। उनके चन्दनवर्णी सारवान् काष्ठ को पाकर भी यदि यहा के निवासियों ने देवदारुओं के साथ अपना परिचय न बढाया होता तो हम उन्हें कितना मूठल समभते १ अब तो अपने आवासों के रोम रोम को उन्होंने मानो देवदारुमय बना रखा है। दो बाट वाले खभों पर मेहराबदार दरों की पंक्ति वाले बरामदों की रचना अप्रयन्त मनोहर है। घरों में, कमरों में, दीवारों में, तीन-तीन इंच मोटे छो।र चोत्रीस इंच चौड़े देवदार के तख्ते लगे हुए देखकर हमारे आश्चयं का ठिकाना न रहा।

लाखामडल में पैर रखते ही जिस वस्तु ने सबसे पहले हमारा ध्यान त्राकर्षित किया वह देवदारु का विशाल भवन था। उसमें ३०० ३२ हजार की लागत लगी बताई जाती है। उसके थमों पर ब्रीर उनके बीच में लगी हुई, ब्राड़ी तिस्तियों पर (जिन्हें प्राचीन काल में सूची कहते थे ब्रीर यहा ब्राटाली कहा जाता है) बने हुए फूल-पत्तियों के

-साज को देखकर हमें बरवस गुप्तकालीन पत्र-लता के कटाव और - स्त्रभिप्रायों (motifs) की याद आ गई। नक्काशी के लिये यहा 'उकेर' शब्द जीवित है। संस्कृत के 'उत्कीशां' का यह सगोता वशज है। इस 'उकेर' को समफने के लिये हमने स्थानीय कारीगरों की तलाश की। सौभाग्य से लाखामडल गाव का ही परमा बढई हमें गुरुवत अभिला। सौहार्द से इमने उसका स्वागत किया और उत्सुकता के पात्र में हम उससे शब्दों का दोहन करने लगे। परमा के साथ का वह घंटा -बड़ा कामदुघ सिद्ध हुआ। लगभग ५० पारिभाषिक शब्द हाय लगे। परमा जानपद जन का सरल प्रतिनिधि था; श्रज्ञर-ज्ञान से उसे सुरिज्ञत रखकर जनपद ने ऋपनी संस्कृति की उसके द्वारा रहा की है ऋौर उसके अवाह को आगे बढ़ाया है। परमा आज भी चतुर्दल और षट्दल कमलों. के फुलों को 'सुरुज नरायन के फूल' कह कर उसी मनोभाव से उकेरता है। जिस गहरी रुचि से उसके गुप्तकालीन पूर्वज उनमें सौंदर्य की -सृष्टि करते थे। अपने उन विचत्त्ए कला-रिसको के वशज आज एक इम है, कला की परख से सब तरह कोरमकोर !

जनपदों का समर्ग क्या हमारे ही अपने पुनर्जीवन के लिये आवश्यक नहीं है ? उसके प्राण प्रद वायु में कितना जीवन-रस भरा हुआ है ! पुर और जनपद दोनों को एक-दूसरे की आधश्यकता है । ईश्वर करे, दोनों का गाढ़ परिचय आने वाले युग की विशेषता हो और पारस्परिक कल्याण का साधक वते।

> त्र्रापका<u>─</u> वासुदेवशरण

( 20 )

लखनऊ

२२---११---४३

प्रिय चतुर्वेदीजी,

श्रापका 'प्रवृत्ति' के समय निवृत्तिसूचक' पत्र मिला। क्या श्राप प्राण को मेट कर शरीर को खड़ा रखना चाहते हैं १ जब विषम श्राया नहें, तब यह कश्मल कैसा १ क्या भगवान् के इस वाक्य का मर्म श्राज के लिये श्रापसे श्राधिक था १ में क्या कहूं——लिखूँ १ सूत्ररूप में 'नैतत्त्विय उपयुज्यते' याद श्राता है। जो घीर है, वह श्रमृत की श्रोर बढता है। विपन्न के लेख नश्वर हैं, ऐसा जानकर श्रपने श्रमृत कल्प जनपदकल्याणीय श्रलख को श्रीर भी श्रिधिक निष्ठा से जगाते रहना चाहिए।

नकारात्मक शब्द विपरीत भावनात्रों को उत्पन्न करते हैं। विकेन्द्री-करण की पहली प्रतिक्रिया के समय मैंने भी छौर श्री सत्येन्द्रजी ने भी छापको यही लिखा था। श्राप कृपया एक वर्ष के लिये इस शब्द के प्रयोग को स्थगित रिखए। जनपदों के स्वतन्त्र जीवन से हिन्दी के श्रखड़ साम्राज्य को वेवल बल मिल सकता है, भय नहीं। इसमें से कीन हिंदी का भक्त नहीं है! जनपद-साहित्य की खोज हिंदी के श्रहित के लिये नहीं है। यह तो मातृ-भाषा हिन्दी को चारों छोर से समृद्ध करने का एक प्रयत्न है। सूर्य के समान तपते हुए इस सत्य के साथ कौन खिला-वाड़ कर सकता है!

श्री चन्द्रवली श्रीर माखनलालजी के विचार भी पढें। जनपद-साहित्य के विमर्श का श्रान्दोलन स्वयं हिमवान् के समान ऊँचा है। उसको दूसरों के कधों की श्रपेद्धा नहीं। सम्मेलन इसके महत्त्व को

९ श्री बनारसीदासजी चतुर्वेदी ने जनपद समिति ,से इस्तीफा देदिया था।

समम्भने के लिये यदि अभी अधिक समय चाहे तो इसमे खेद की क्या बात है ? इससे सत्य असत्य नहीं बन जाता । जो सत्य के उपासक हैं, उनका विश्वास जिस दिन चूर हो जाएगा, उस दिन सत्य की हानि होगी, अन्यथा नहीं । जयपुर में हरिद्वार का प्रस्ताव रहे चाहे जाय, यह एक छोटी नगएय घटना है । कार्य का चे त्र प्रस्ताव की पेटी में कब बन्द हुआ है ? आपने 'मधुकर' के द्वारा जो किया है, वह न करते तो। प्रस्ताव कहा-का कहां होता ?

श्रापका--

वासुदेवशरगा

( ११ )

लखनऊ

₹४—११—४₹

प्रिय चतुर्वेदीजी,

श्रापके १६--२० श्रीर २१ के तीन पत्र मिले। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की तरह जिनमें भविष्य के लिये जन्म स्थिति श्रीर संहार का रूप एक साथ देखा। मेरी दृष्टि में जनपदकल्याणीय श्रीर 'सेतुबंध' एक ही रथ के दो पहिए हैं। वर में जो धन गड़ा है, उसको भी पहचानो श्रीर द्वाँ विकालो, यह जनपदकल्याणाय सन्देश है। बाहर से धन लाकर घर का कोष भरो, यह सेतुबध है। श्रापने में जो 'विभृति' श्रीर 'श्री' का पत्त है, उसपर दृष्टिपात करो श्रीर श्रम्यत्र वहा पद्माश्री के सीन्दर्य का निवास है, वहां से उसका त्रावाहन करके श्रपने निवास को श्रलंकृत करो। यदि मे श्रापके श्रमिमत को ठीक समक्ता होऊं — जैसा कि मेरा विश्वास है—तो जनपदकल्याणीय श्रीर सेतुबन्ध दोनों ही हमारे साहित्य की प्रगति के लिये श्रनिवार्यतः श्रावश्यक हैं। 'हिन्दी साहित्य के समग्ररूप' लेख मे मैंने यही तो कहा है। इस सन्देश को हमारे मिक भली प्रकार समक्त लें। श्रानु-दर्शन के बाद संकर का भय हट जातह

१ श्री बनारसीदास चतुर्वेदाजी का एक लेख।

है। बाहर से आने वाले जान का कराट, हाथी के मस्तक की चोट से वैसे दुर्ग का द्वारा तोड़ा जाता है, ऐसे खोल दीजिए। पर जिस कोठार में उस ज्ञानरूपी महार्घ कोष को सचित रखना है, उसकी भी पूरी पैमाइश हो जानी चाहिए। बाहर से एक साथ यहि कुवेर-कोष आकर फट पड़े तो अकिंचन क्या उस धक्के को संभाल सकता है ? वह तो उसके भार से लड़खड़ा जाएगा। अन्तःसारवाला व्यक्ति ही बाहर के सार को पचा सकता है। कवि ने मेंच के लिये ठीक ही कहा है, ''रिक्त: सबों भवति हि लघु, पूर्णता गौरवाय।'' रीता हल्का, भरा भारी होता है।

इम बाहर से भोजन की सामग्री ला सकते हैं, पर भूख हमारी ही 'होगी। इम बाहर से खाद ला सकते हैं, पर हमारी अपनी भूमि उपजाऊ होनी ही चाहिए। वजर में खाद भी किस काम की होगी १ यहा तो किसी एक व्यक्ति के विचारों का प्रश्न नहीं है। किसी एक क्षुद्र प्राणी की चाहत और श्रमचाहत की बात स्वप्न में भी नहीं त्राती, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो । मैं स्वय क्या हूं ? जायसी के राव्दों में 'ऋहुठहाय तन सरवर<sup>19</sup> का एक नमूनामात्र, जिसमें उछलता जल भरा है। ज्ञान का प्रचएड सूर्य इतना प्रतापी है कि उसकी गर्मी यदि केन्द्रित (Focus) होकर इस सरोवर के जल पर पड़ जाय तो वह भक्से एक चाण में उड़ जा सकता है। ऐसे खुद्दक निकाय या क्षुद्र शरीर वाले व्यक्ति के ऋहं का एकदम कहों कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि मेरे विचार हिन्दी के लिये श्रिहितकर हों तो मुक्ते ब्रह्महत्या का पातक लगना चाहिए। मैंने नई ज्योति में पुरानी वातों को देखने का कुछ अध्यास किया है अतएव इन मर्थादात्रों को विना हिचिकिचाइट के मानता हूं। ब्रह्म या ज्ञान इमारे निजी व्यक्तित्व से कहीं ग्राधिक महान् है। ज्ञान हमारा त्र्याचार्य है, हम सब शिष्य हैं। अथवंवेद के शब्दों में हमे अपने लिये केवल आय चाहिए, पर अपने आचार्य के लिये अनृतत्व-अमरपन चाहिए: -

१ साढे तोन हाथ का शरीररूपी पोखरा।

# 'श्रायुरसमासुधेहि । श्रमृतत्वमाचार्याय'

हम जिएं, पर ज्ञान अमर हो! इसीमें कल्याण है! ऐसे श्रेष्ठ, विष्ठ, गरिष्ठ, महिष्ठ, विषष्ठ आचार्य के लिये पंचधा प्रणाम हो! वस आइए, हम सब एक ही वत से साहित्य-सेवा में प्रवृत्त हों। अपने महान् ग्राचार्य के लिये अपने स्वरों में जय-जीव का नाद भर कर इस पद से हम सबके स्वर संवादी होंगे, विसंवादी नहीं। फिर सरगम के सप्तकों में चाहे जिस स्वर से अपनी शिक्त और रुचि के अनुसार हम बोलें। स्वरों का साम्य (Symphony) जीवन-वर्षक है। उनका वैषम्य शिक्त के स्वर का कारण। अन्तरात्मा की प्ररेणा से, ऊँचे पद से आप या सत्येन्द्रजी या में या हमारे एक-सौ-एक वंधु जो करेंगे, वही हितकर होगा। जब मनुष्य यह प्रार्थना करता है कि हम श्रुत या ज्ञान के साथ समनस्क (In harmony) हों उसके साथ विरुद्ध भाव मे न पडें तो वह अनेक भूलों से बच जाना है—भगवान के प्रसाद से। प्राचीन जान के साधक यही कहते और चाहते थे:—

# 'सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि'

हिन्दी एक जीवित राष्ट्र की जीवित भाषा है। उसके अभ्युद्य का काल अब आया है। उस अभ्युद्य की रूपरेखा देवों के द्वारा पूर्व निश्चित हो चुकी है। हम आप तो देवलोक की उस वाणी को मूर्त हप देने के साधनमात्र वन सकते हैं।

कृतज हो जँगा यदि सत्येन्द्रजी को भी इस पत्र में साम्भीदार बना सर्के ।

> त्रापका सुहत् — वासुदेवशरण

( १२ )

लखनऊ २१—१**२—**४३

प्रिय चतुर्वे दीनी,

इधर कार्य में बहुत अधिक संलग्न रहने के कारण आपके सुन्दर

विशेषाक की पहुच भी न लिख सका। इस महाने में इसी कारण विशेष अवकाश नहीं निकाल सका कि जनपद कार्य पर कुछ लिखता। जनपदकल्याणी योजना पर लिखने की बात मन में है। वह मानसिक भूमि पर वरावर बढ रही है। आशा है, किसी दिन प्रवृद्ध सत्य-सम्पत्ति के साथ प्रकाशित हो सकेगी। अधर्व वेद का पृथिवी सूक्त (१२।१।१-६३) पृथिवी पुत्रीय भावना का आदि स्रोत है। उसके अध्ययन से अनमोल सामग्री मिली है। भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में सबसे पहले पृथिवी सूक्त के ६३ मत्रों का अध्ययन करा देना चाहिए और सामूहिक रूप से उसे कठ कराना चाहिए। राष्ट्र-सवर्धन की सब योजनाओं और भावनाओं का वह सूक्त अच्यय ओत है। विसा पूर्व युग में सुन्दरी सूर्या के विवाह-महोत्सव में अमर्य देवों ने जिस कमल की गध को उत्पन्न किया था, उसे आप आज फिर सूधना चाहते हों तो पृथिवी सूक्त को देखिए।

त्र्यापका---

वासुदेवशरण

( १३ )

लखनऊ

23--8-88

प्रिय चतुर्वेदीजी,

सत्येन्द्रजी की ग्राम-योजना पढी। ईश्वर को घन्यवाद है कि साहित्यिक श्रीर सास्कृतिक कार्य के सबंघ में उनका कोई मतमेद नहीं है। 'जनपद' शब्द को लेकर कुछ खाँचतान इधर हिंदो में हुई है। मुक्ते इस शब्द से बिलकुल भय नहीं लगता। प्राचीन ग्रन्थों में जो श्रानेक जनपदों के नाम हैं, वे सब देखे जाए तो कुछ जनपद जिलों के बराबर

१ 'मधुकर' का युन्देल खंड प्रात निर्माण स्रङ्क ।

होंगे, कुछ श्राजकल की कमिश्नरी-जैसे। महाजनपद कुछ-कुछ प्रांतों का रूप भी घारण किए हुए हैं। राजनैतिक पहलू ऋौर पार्थम्य के भाव की श्रोर हमें कुछ नहीं कहना। हमें तो जनपदो मे बसने वाली जनता की भाषा श्रौर संस्कृति का श्रध्ययन करके हिन्दी-भाषा के भंडार को भरना ह, श्रौर उस जनता को श्रात्म-स्नृति करानी है। जनता निस्तन्देह गावों में ही बसती है, ग्रतएव जनपदों का ग्रध्ययन ग्रामों का ही ग्रध्ययन है। पर जनपरों का विभाजन जिलों के वटवारे की तरह आज भी मौजूद है। वह श्रपनी स्वतत्र सत्ता पाचीन काल से रखता आया है। उसने भयभीत न होना, उसे स्वीकार करना ऋौर फिर समग्रता या एकता के भाव की प्रधानता रखना ही हमारी विशेषता होनी चाहिए। क्या प्रान्त-विभाजन से देश की समय एकता किसी प्रकार से भी निर्वल कही जा सकती है १ ऐक्य का भाव तो मातृभूमि के प्रेम मे है। जो भूमि को माता कहें, वे सब उसके पुत्र हैं। मेरी दृष्टि मे जनपदों के नामकरण और सीमाओं का निश्चय इतना महत्त्वपूर्ण नहीं जितना कुछ मित्र सममते हैं। मैंने 'केदार-मानस' नाम कार्य की एकता के लिये लिखा था। सत्यार्थीजी ने केदार ऋौर मानस कर दिया तो इसमें भी मौलिक आपित नहीं श्राजाती । ग्रामो मे बसने वाली जनता की दृष्टि से साहित्यिक सांस्कृतिक कार्य का आरभ होना चाहिए - शेष विवाद स्वय शात हो जाएगे। वेदान्तियों के शब्दों में 'वाचो विग्लापनं द्वि तत्' श्रर्थात् जनपदं। के नानात्व के कारण कार्य के स्वरूप के विषय में ही भड़क जाना, वाणी का मुरक्ताना है। 'सृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य उ नानेद परयति'--श्राइए, नाना भावो की उलम्मनों से वचकर वास्तविक कार्य मे लगे। तभी वसत में खिले हुए शंख-पुष्पी के श्वेत पुष्प के हास की तरह हमारी वाणी का भी विकास होगा।

> ग्रापका— वासदेवशरण

(88)

जलनऊ १०-३-४४ चैत्र कृष्ण १

धिय चतुर्वेदीजी,

इस समय प्रकृति की शोभा वर्णनातीत है। स्रभी डेंढ मास प्राचीन श्रिहिच्छत्रा के उत्संग में रह कर लं टा हूँ । पट-मडपों से बना हुआ जो इमारा छोटा सा त्रावास था, उसके चारों त्रोर मधुलदमी ने त्रपना सौदर्य बखेर दिया था । ऋाम्र-मंजरी, वट-किसलय, सहॅजन के सहस्रात्मक पुष्पगुच्छक, श्रीवृत्तों की फल-सम्पत्ति, शाल्मली के लाल-लाल फूलो के मधु-कोष, कर्णिकार के पुष्पों की श्रामा, इन सबसे परिचय पाकर श्चन्तरात्मा गद्गद हुई । मैंने भगवान को घन्यवाद दिया कि हमारे वनो पर श्रभी तक बसत की श्रिधिष्ठात्री देवी पद्माश्री का पहले जैसा वरद हस्त विद्यमान है। हम सो गए पर वन-देवी जागती रही। हमारे जीवन में सीन्दर्य के प्रतिजागरूकता का भाव सुप्त हो गया, परन्तु वन-श्री रोम-रोम में उस पुष्कल सौन्दर्य को धारण किए रही जिससे किसी दिन उसके उदार दर्शन को पाकर फिर हम आत्म-चैतन्य को प्राप्त कर सकें। वन-लच्मी की रमणीयता को जब हम पहचानने लग जाएगे, तभी हमारे नेजो में लोक के निरीक्त की पैनी हिष्ट फिर से उत्पन्न होगी। वासे के सुन्दर श्वेत पुष्प के पात्र में जो एक मधुनिंदु सचित है, उसका संदेश क्या मधुमित्तिका के श्रतिरिक्त मानव के लिये नहीं है ? सेमल की श्रोर से रंगिबरगे प्रसन्न पित्यों को जो मधुपान का निमंत्रण मिल रहा है, उसमे अपना भागधेय जिस दिन इम पहचानने लगेंगे उसी दिन इम त्रपनी भूमि के प्रति नए संबंध से श्राकर्षित होगे। पलाश के लाल फूलों में, स्वर्णचीरी के पीताभ प्रस्तों में, गेहू के पौघों की घरिया में बैठने वाले मक्खन फूलों में कितना काव्य है, इसकी पहचान करने के लिये हमें स्कूल और कालेजों को एक सप्ताह के लिये बंद करके दल-बल समेत वन-

प्रकृति का सान्निध्य प्राप्त करना चाहिए। वसत के आगमन से सारा पित्त-जगत् प्रसन्न है। जंगल उनके सुरीले कंठ-गान से रमणीय हो उठा है। इस उल्लास को लिए हुए वसंत का दित्तण वायु मधु-श्री का सदेश साय लेकर वह रहा है। यह सदेश नवचैतन्य का संदेश है, नव जागरण-मंत्र है, पकृति के साथ श्रमिनव परिचय का निमत्रण है। भूमि के साथ श्रपनी प्रतिष्टा प्राप्त करने का नूनन श्रामत्रण है। इसमें सदेह नहीं कि सीघ्र ही हम सब उदीयमान राष्ट्र की ग्रोर से प्रकृति के चरगा मे श्रपना श्रर्घ्य चढाएगे। उसके द्वारा हमारा साहित्य, हमारा जीवन, हमारा चिन्तन विदेशी प्रभावों से पराड्मुख होकर श्रीर ग्रपने केन्द्र मे प्रतिष्ठित होकर फूलने फलने लगेगा। स्रात्र मन स्रोर इसके लच्चण दिखाई दे रहे हैं। गान छोर शहरों के बीच म जो बनावटी भेद हमने डाल दिया है, उसे दूर इटाना होगा। ग्रामों के जानपद जन को सम्मान के नए पद पर बैठाना होगा। उस के द्वारा जितना हम फिर से सीख सकते हैं, उसका स्वागत करना होगा। श्रोर सोखने की सामग्री कितनी ऋधिक है, यह तत्त्व दिन-प्रति-दिन स्पस्ट होता जा रहा है। कम-से-कम गुप्त काल तक की परपराशों को हम अपने गावों से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिये पैनी त्राख वाले साहित्यिक कार्य-कर्तात्रों की स्नावश्यकता है। जिस च्रेत्र में देखें वहीं भरपूर सामग्री मिलती है। प्राचीन श्रहिच्छेत्र म रहते हुए, एक पास के गाव मे शिवरात्रि का बड़ा मेला देखने गए। वहा वर्तन भाडों का अञ्छा बाजार था। काली रेखा-उपरेखाओं से सजे हुए वर्तनों के नाम, उनकी सजावट के लिये पारिभाषिक शब्दों का जो संग्रह हम करने लगे तो कितने ही प्राचीन शब्द मिने। रामनगर के चिम्मन कुम्हार ने बताया तो मालूम हुआ कि Painted Pottery के लिये ग्रभी तक 'लिखना' शब्द है। 'लिखने' में कुम्हारी कुम्हार से अधिक चतुर होती है और वही रंग और काविस बना कर बालों की प्रंछरी या उंगली के पोरों से रेखा काढ़ने या धार खींचने का काम करती है ग्रयवा भाडो को लिखती है। इस प्रकार क्तिने ही मध्र ग्रनुभव

प्राप्त करके ग्रहिच्छत्रा की खुदाई से २६ फरवरी को लौटा।

'मधुकर', में जानपदी कहानिया खूच श्रच्छी निकल रही हैं। नवम्बर में चिरगाव गया था। वहा 'गर्गशशकर विद्यार्थी पुस्तकालय' के पुस्तकालयाध्यद्ध श्री हरगोविंदजी ने बुन्देलखंडी कहावतों का श्रच्छा सप्रह बटोरा है। उसे क्रमश. 'मधुकर' में छापिए। गुप्तजी को उसका पता है।

> श्रापका— वासुदेवशरण

( १५)

लखनऊ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, २००० २२-८-४३

श्रिय देवेन्द्रजी,

वहुत दिन बाद त्रापने कुशल-पत्र दिया ग्रीर मन को कुछ काल के लिये ज्ञानन्द से भर दिया। मधुर। की पुरानी स्मृतिया हरी हो गईं। ज्ञाप निसे मित्र की याद समय-समय पर करना मन का धर्म ही वन गया है। खुले ज्ञाकाश ग्रीर वहती हुई हवा की तरह श्राप देश के किसी भाग में होंगे, मुक्ते तो ज्ञापका ऐसा सरकार अत्र वन गया है। ज्ञापके पृथिवी-पुत्र रूप के यह अनुकृत है, एवं ज्ञापके— त्रीर मेरे दोनों के लिने थिय र्ग्नार हितकर भी। इस विशाल देश में देखने ग्रीर निरे दोनों के लिने थिय र्ग्नार हितकर भी। इस विशाल देश में देखने ग्रीर जानने की इतनी सामग्री है कि सौ-सौ वर्ष की कई ज्ञायु यदि क्रिप के भूयसी शरद: शताव' की ज्ञोट में हम प्राप्त कर ले तो भी सहृदय रिक का मन कभी भर नहीं सकता। अनेक प्रकार के जन-समुदाय, नाना खरों की वाणिया, विचिन्नता से भरी हुई प्रकृति की गोद में लालित-पालित उसके ग्रनेक पुत्र जिन्हें हम तृण्याता, वृद्ध-वनस्पति कहते हैं—इन सबके साथ सं।हार्द का भाव लेकर विचरने वाले विश्वामित्र-

¹श्री देवेन्द्र सत्यार्थी (लाहीर) के नाम पत्र

रूपी साहित्यिक को हर जगह ग्रानन्द का सोता बहता हुन्रा मिलेगा। ग्राप इसी प्रकार के एक विश्वामित्र हैं, जिनका हृदय सार्वजनीन सख्य भाव से उमंगता रहता है।

जनपदों के कार्य के प्रति हमारी स्वामाविक मिक्त है। यह मेरे बालपन के संस्कारों का विकास है। प्राचीन साहित्य के साथ जो मेरी तन्मयता और परिचय की काष्ठा वढी, उसका प्रयेवसान जनपदकल्याणीय साहित्यिक कार्य में ही मुक्ते दिखाई दिया। इस कार्य की सम्पन्न किए बिना हिन्दी के साहित्यिकों की भोली रीती रहेगी और पृथिवी में दूर तक तो उसकी जड़ें जा ही नहीं सकतीं। अपना 'पृथिवी-पुत्र' लेख मेजता हूं। शायद 'जीवन साहित्य' में आप इसे पढ़ भी चुके हो। इधर मैंने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ सोचा है। धीरे-धीरे उसे लेख-रूप में उतार रहा हूं।

सम्मेलन में पास हुए प्रस्ताव की पृष्ठ-भूमिका आपने खुब लिखी। शायद उसको प्रस्ताव तक सीमित रखने के लिये आज तक सम्मेलन से उस सन्बन्ध की कुछ भी सूचना मुक्ते नहीं मिली, यद्यपि उपसमिति में मेरा नाम रखा गया जान पड़ता है। यदि निजी पत्रों मे बनारसीदासजी उसकी विस्तृत चर्चा करके बात को आगे न बढ़ाते तो मुक्ते शायद उसका पता भी न चलता और बात वहीं समाप्त हो गई होती। अस्तु, अब तो समानशील और सहश चिन्तन वाले मनुष्यों को मिलकर कुछ उद्योग करना हो चाहिए। आप भी हम लोगों के साथ इसी नाव पर हैं। साथ ही क्यों, नाव का गून अपनी कमर से बाध कर उसको बहुत पहले हो खींच कर ले चलने वाले धीर नाविक का रूप आपका ही है। मैं लिख चुका हूं कि आप जैसे सौ सत्यार्थी हों, तब कहीं जनपदों मे व्याप्त सामग्री की शत-सहस्री सहिता को कुछ कुछ एकत्र कर सकेंगे। मूसलाधार रूप में सामग्री बरस रही है, साहित्यिक रस, शब्द, भाषा, ध्विन किसीका भी तो पारावार नहीं है। एक-एक जनपद कार्य कताओं के लिये एक-एक प्रजातंत्र का रूप रखता है, जिसका नागरिक बनकर

हिन्दी का कर्मठ-साहित्यिक श्रपने विशाल उद्योग से उस जानराज्य का सभापित बन सकता है। श्राज ही एक धान के खेत की सेर करके लौटा हूं। जन्माष्टमी सफल समभी। क्यं कि कितने ही धानों के श्रोर उनमें होने वाले 'लमेर' श्रौर 'मरगा' दानों के नाम प्राप्त किए हैं। प्रत्येक धान का पौधा छोटे-छोटे रोश्रों की सुतिया हंसुली पहने खेत में इतरा रहा है श्रौर चाहता है कि उसके उस श्राभूषण की प्रशसा करने वाला कोई उसके पास पहुंचे। सारी श्रष्टाध्यायी पढ़ने पर भी पाणिनि के बीहिशाल्योर्दक' सूत्र में 'बीहि' श्रौर 'शालि' का भेद श्राज से पहले कभी समभ में नहीं श्राया। धान श्रौर जड़हन का भेद 'ब्रीहि' श्रौर 'शालि' का भेद है। कु श्रारी श्रौर श्रगहनी दो फसलों का भेद 'ब्रीहि' श्रौर 'शालि' का श्रदत्तर है। इस प्रकार जितना श्रधक जानने का प्रयत्न करता हूं, मेरे श्रजान की थाह उतनी हो बढ़ती जाती है। हम साहित्यिकों को श्रवश्य ही 'पृथिवी-पुत्र' बनने की एक नई दीचा लेनी चाहिए।

श्रापने विस्तार से श्रपने विचार लिखने का न्योता दिया है। इसके लिये में श्रपने दो पत्रं। की प्रतिलिपि श्रापको मेजता हूं, जिससे श्राप जान सकेंगे कि कार्य की दिशा श्रीर चे ते क्या हो सकता है।

पहले पत्र में सम्मेलन के प्रस्तावानुसार निर्मित जनपदीय कार्य की पच वार्षिकी योजना है। दूसरे मे मैंने यह सोचने का प्रयत्न किया है कि जो साहित्यिक जनपने की पगडडियों में भटकना नहीं चाहते उनके लिये भी करने योग्य कार्य का स्वरूप कितना ववडर है। यदि किसी साहित्यिक परिषद् में मेरे पास मनमाने कार्यकर्ता ह्योर ह्यर्थ-सम्पत्ति हो तो मैं वता सकता हूँ कि खड़ी बोली के माध्यम से कितना साहित्यिक कार्य किया जा सकता है। सच्चेप में हमारे साहित्यिकों को ह्यपनी ही छाया से भडकना उचित नहीं। कार्य के चोत्रों का विभाजन करके पारस्परिक सहानुभूति ह्योर सद्भावना से 'झूजु चितन' करने की ह्यावश्यकता है। 'झूजुता' ही ह्यमुत का पद है। हमारे जिन मित्रों को हस प्रकार कार्यची हो की परिधि के विस्तृत हो जाने से हिंदी की मुख्य घारा के अनिहत की आशंका है, उनको प्रेम और अद्घा के साथ समभाना हमारा कतंब्य है। हिंदी-हित के हम सभी हामीं हैं। उसमें कहीं से भी कमी आई तो हम सबकी हानि है। मुक्ते यह बात सूर्य-प्रकाश की तरह स्पष्ट जान पड़ती है कि बिना जनपदीय जीवन को साथ लिए, हमारा साहित्यिक जीवन प्राण् रस के लिये छटपटाने लगेगा।

श्रापने लिखा है कि विकेन्द्रीकरण' में श्रापको स्वयं सबकी सब भलाइया साफ-साफ नजर नहीं ग्रारही हैं। मैं स्वयं भी इस नए शब्द का. जिसने हमारी भाषा मे पहले-पहल राजनैतिक परिधान ऋोढ कर प्रवेश किया, स्वागत करने में कुछ हिचिकचाता हूँ। मैंने चतुर्वेदीजी की यह बात लिखी थी। उसका उत्तर उन्ह ने इस शब्द की महना स्त्रीर पवित्रता समभा कर दिया है। शब्दों के विवाद में मेरा मन रमता नहीं। इस-लिये इस चे त्र मे त्रपने नाखुनी पजे! को आजमाना नहीं चाहता। हमे तो जन गदकल्याणी कार्य चाहिए। यह शब्द ही क्या हमारे लिये पर्याप्त नहीं है १ यह श्रवश्य मनाना पड़ेगा कि जानपदी भाषात्रों का पृथक-पृथक् चीत्र अत्र भी अस्तित्व में है; वहा ही कार्य का चीत्र बनाने में सुविधा होगी। पर प्रयत्न सब कार्यकर्नात्रों का यही होगा कि अपने देश मे बसने वाले जन के समग्र ऋध्ययन से विशाल हिंदी-साहित्य की गोद कैसे भरी जा सकती है। सार तो कार्य में है। ग्रनेक यूरोपीय विद्वान् दूर देशों में बैठ कर हमारी बोलिया का प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। हमारे लिये उचित यह है कि यथाशक्ति मृद्ता के साथ इस कार्य के श्रान्दोलन को बढ़ाते रहें श्रीर श्रपनी शक्ति को एक केन्द्र पर लगा कर योजना के अनुसार कुछ ठोस काम करके दिखावें। ब्रियर्स न (Grierson) की एक 'निहार पेजेन्ट लाइफ' ( Bihar Peasant Life ) कितने ही विवादों के मुँह में धूल डाल देती है। करनी श्रौर कथनी का मेद कौन नहीं जानता ? अतएव मैं चतुर्वेदीजी से नम्रतापूर्वक श्रनुरोध करने जा रहा हूं कि वे चाहें जिस शब्द को चुनें, पर विवाद को उत्पन्न न होने दें।

हेल कार्नेगी ने लिखा है कि 'मुक्ते जीवन से अभी ऐसे श्रादमी के दर्शन करने हैं, जिसे विवाद के द्वारा मत-परिवर्तन कराने से सफलता मिली हो।

> श्रापका सानुराग— वासुदेवशरण

(१६)

लखनऊ

28--60--83

प्रिय पंडितजी,<sup>9</sup>

श्रापके २२-६-४३ के श्राचार्य-सदेश श्रीर श्राशीर्वचनरूपी पत्र को पाकर श्रीर पटकर में श्रात्यन्त प्रसन्न हुन्ना। एक महीने तक लगभग उससे रस-प्रहण करता रहा। के चे घरातल से लिखे हुए भावों में ऐसी ही सात्विक पोषण शक्ति होती है। श्रापका पत्र कार्यकर्ताश्रों के लिये रस का एक सोता है। उसमें बड़ा पवित्र सारस्वत जल भरा है। जो वहा तक पहुच चुके हें, वे ही उसकी मिठास से श्रानन्दित होगे। सुक्ते यह सच जान पड़ता है कि साहित्य के चे त्र में समान चिंतन करने वाले सखा एक-दूसरे के कार्य को सद्भावना के द्वारा बहुत बल दे सकते हैं। श्रुग्वेद के इस वाक्य में कितनी सत्यता है—

''भ्रत्रा सखाय. सख्यानि जानते भद्दैषां बाचमीर्निहिताधि वाचि।''

यों तो जीवन के हर चे त्र में समान गुण्-शील वाले सखाग्रों को प्राप्त करने की त्रावश्यकता है, पर धर्म, सस्कृति, साहित्य के चे त्र मे तो सखाग्रों की सहानुभूति एक सात्विक प्रेरणा बन जाती है। एक जैसे ध्यान के जो धनी हैं, उनसे ही सरलता के साथ सूद्रम विचारों का ऐसा भावावेश मिल सकता है जैसा त्रापने ग्रापने पत्र में दिया है।

१ डा० सिद्धे श्वर वर्मा (काश्मीर) के नाम पत्र

श्रापने पन्द्रह वर्ष तक जानपदी भाषाश्रों का श्रध्ययन किया है। उनमें शब्दों की जो बहुरूनी प्रखर श्रर्थ-शिक्त है, उसकी श्रोर श्रापका ध्यान गया है। जिस मनचीते ढंग से जनपदीय शब्द मनोभावों को कह सकते हैं, वह बात संस्कृत की लिठया टेक कर चलने वाली हमारी इस वोक्तिल पद्धित में वहा श्रा सकती है? देहात की यात्रा भाषा-विज्ञानी के लिये तीर्थ-यात्रा की तरह फलदायिनी होती है। नए-नए शब्दों की वालों मानवी कंठरूप धान-जड़हनों से बाहर निगर-निगर कर चारों श्रोर श्रपने भंपा-भूलन से मन बहलाती हुई दिखाई पडेंगी। कनकजीर की तरह के उन दानों मे जिन्हें भाषा का दूध जमा हुश्रा दिखाई पड़ें वे एक एक शब्द को पाकर धन्य हो जाएंगे श्रीर बटोर कर थैली मे भरने लगेंगे। कभी-कभी एक घंटे की जनपद-यात्रा या साहित्यिक तीर्थ-यात्रा से इतना फल मिला कि महीनो के लिये मन श्रानन्द से भर गया। वहा नए शब्दों की नई शिक्त का परिचय मिलता है। एक बार सुना—

"भुइयां लोट चले पुरवाई । तव जानो बरखा ऋत् माई ।"

जेठ के दूसरे पखवारे में जब पुरवहया भुहयां-लोट, धरती में लोटती हुई, धूल उडाती हुई, बिरवा रूखों को मक्सोरती हुई चलती है तब मानो वरसात ग्राने की सूचना मिलती है। इसमें भुहयां-लोट शब्द की काव्यमय ध्विन से मन विह्वल हो जाता है। जनपदीय पारि-भाषिक शब्दों का उद्धार बहुत ग्रावश्यक है। ठेठ शब्दों से सार-गित वाक्यों का सकलन साहित्य की चीज होगी। जैसे 'जब फागुन में फगुनहटा या हऊका चलता है, तब जो नाज गलेय रहा हो, उसमें हऊका लगने से उसका दाना पिच्ची हो जाता है।' पौधे के गले में बाल श्राजाने को नाज गलेयना कहते हैं। उसे ही श्रवधी के कुछ भागों में 'रेंडब' या 'गिलिश्राउब' किया से व्यक्त करते हैं।

'बिहार पेजेन्ट लाइफ' में श्रियर्सन का काम बहुत श्रन्छ। है, पर जो काम हुआ उससे सैकड़ों गुना वह कार्य है जो अनहुआ पड़ा है। एक-एक वात के लिये बोलियों में कैसे-कैसे ढाले हुए वाक्य श्रीर टकटक-टकटक करते हुए शब्द हमारे-ग्रापके परिचय की वाट जोह रहे हैं। बहुत काल के बाद नगर के निवासी गावों में जाकर जैसे वहा के जानपद जन का कुशल सवाद पूछ रहे हैं। उनके श्रापसी मिलन से जो अमृत-रस वरस रहा है, जीवन में एक नया माध्ये आगया है, टीक वैसा हो कुछ दिन्य आनंद गॉव के चो ले और नए पत्ययों के बहुरूपी वेष घरने वाले शब्दों का श्रापने साहित्य मे स्त्रागत करने से हमें प्राप्त होगा। हिंदी के कदन्त और तद्धित प्रत्ययों का जो नाती-परनातियों वाला बहुत भारी कुटुम्ब है, उसकी जन सख्या के लिये हमे देहातों के ठेठ अभ्यन्तर में निस्सकोच पैठना होगा। जहाँ हमार दृष्टि श्रवतक जाकर रक जाती थी उससे बहुत दूर श्रानी-श्रानी छोटो मड़े यों में चैन की बसी बजाते हुए प्रत्यय हमको मिलेंगे। काली-कालो श्रॉलों वाले, देलने में सुन्दर, काम में चोखे, स्वभाव में धीर क्सिानी के बैल जो उसके प्राणा के साथी ग्रीर दुःख-सुख के सखा हैं, हमारा स्वागत उन मड़े यों के पास पहुचने पर जिस प्रकार करते हैं, उसी नकार जनपद की बोलियों के मैदानों मे किलोल करने वाने शब्द ग्रीर भत्ययरूपी कलोर बछड़े इमको अपनी स्रोर खींचते हुए मिलेगे। उनके साथ नए परिचय से हमारे भाषा-ज्ञान को नया जीवन-रस भिलेगा। बडनी ( खेत बोना ), मङ्नी ( दॉय चलाना ), पच्छिवा ( पछवा वायु ) गुठलिहा ( गुठली के स्त्राकार का धान का मोटा दाना ), हउहरा, फागुन का फगुनहटा, उतरिहा, दिखनहा, पुराही ( पुरया मोठ की सिंचाई ), चर्रियान्हान ( वह गगा-स्तान, जिसमें एक चाद्र भर की हल्की सरदी हो )—शब्दों के जो नए क़दन्त र्ख्यार तिद्धत प्रत्यय हैं, -उनकी ठोक पूछ ताछ होनी चाहिये। समत्र है पूरा काम इस एक हो विषय पर यदि कोई विद्यार्थी करे तो ग्राप उसके परिश्रम को डी॰ लिट् के योग्य मान लें। रिवेटिंग (रिविट ठोंकना) जैसी किया के लिये देहात मेत्राकस्मात् गव्द मिल्ल गया 'ठरना' (पतरी को कुदारो पर रखकर कोला से जड़कर ठहराना)। रसोट के काउटरफायल के लिये शब्द मिला टौटिया (सं॰ स्थविएक)। इसी तरह स्रापने जो शब्द पूछे हैं, उनके लिये भी

भाषा मे अलग अलग नाम हैं। कान की लोय (कर्ण-पाशिका): कमर की पुद्वी या कूल्हा ( Lower portion of the back ); दूध जमावनी, (जिसमें रात को दही जमाने के लिये दूध रखतेहैं), त्रिलोवनी (मथानी) ग्रादि कुछ जात हैं। बाकी हू दने होगे। श्री कर्ने जी (डेकेन काले न रिसर्च इन्स्टीट् यूट) की छोर से मराठी-भाषा पर बहुत अन्छा, इसी दंग का कुछ कार्य करा रहे हैं। कार्ड इन्डेक्स के दग पर उनकी चिट वन रही हैं। हमारे साहित्यिक जगत् में भी जानकार काम करने वाले चाहिएं। उनके लिये काम करने की पद्धति क्या हो, इसे आप सहण विचारशील ग्रांश ग्राभिश विद्वानी को लेख ग्रार पुस्तकों द्वारा बताना होगा । इसमें मेरा ज्ञान बहुत परिमित है । मुक्तमे एक उत्साह है, इस उत्साह के साथ सद्भावना है, इसकी स्नावश्यकता मुफे प्रत्यच दीख़ती है। यदि हमने जनपदीय कार्य को न अपनाया तो हमारी प्रगति के हाथ पैर मारे जाएगे—ऐसा मुक्ते दीखता है। मेरी समक्त मे यह स्राने वाले महान् युग का भमं है। इतिहास की भचएड विकास की रूपरेखा इस कार्य की च्रोर प्रेरित कर रही है। गुप्त-युग की च्रातिशय नागरिक संस्कृति के बाद जब साहित्य मे गति अवरुद्ध हुई, तब नए उत्ताह से लोग गावा की स्रोर मुडे स्रोर वहा से स्रपभ्रंश साहित्य स्रोर भाषा का नया स्रोत प्राप्त किया, जिससे इमारी हिन्दी-भाषा का भी जन्म हुन्रा है। कुछ वैसी ही बात इस समय है। हमलोग भूमि से इतने उखड गए कि सास लेने के लिये छटपटाने लगे। प्रगति का द्वार श्रवरुद्ध होने से कल्पना की काया चीण हने लगी। भाषा की शैली में, कविता मे, निजन्ध में सर्वत्र दिरद्रता ने घर कर लिया। हमें अब सामूहिक चिन्ता है कि किस प्रकार हमारो साहित्यिक श्री हमें फिर प्राप्त हो । इस प्रयोजन के लिये हमारे पास वहा से निमन्त्रण स्राया है, जहा भूमि का मीठा दूध प्रतिवर्ष सूर्य की किरणों से दही जम कर जौ-गेहूं के अरबों दानों से इमारे कोठारों को लद्मी से भर देता है। इसी चीर सागर में हमारा साहित्यिक विष्णु सोया हुन्ना है। उसके पास

हमारी साहित्य-श्री विगजमान है। वहा से उसका ऋावाहन करना हमारी साहित्यिक दीपावली का सन्देश है। जब हमारे कोष इन नए शब्दों से भरने लगेंगे, साहित्य के कोठारों में कैसा नवमगल दिखाई पढ़ेगा। वेदों में भूमि को 'महीमाता' (The Great Mother) कहा गया है। वह सब भूतो की घात्री है, पशु-पत्ती, वृत्त-वनस्पति सब उससे जन्म पाकर फूलते फलते हैं। वही 'सर्वलोक नमस्कृता' मातृभूमि साहित्य की भी जननी है। शीब्र ही हमारे साहित्य को भूमि के साथ ख्राना सबध जोडना चाहिए। भूमि का कूड़ा-करकट भी खाद बनकर उसकी उपजाक शक्ति को बढ़ाता है। इसी तरह साहित्य में जो फूहड़ (slang) कहकर त्यागा हुआ है. वह भी भाषा-विजान की नई योजना में साहित्य-ते त्र की उर्वरा शक्ति पुष्ट करने वाला होगा।

श्रापने जो लिखा है कि श्रपनी कुटिया से बाहर निकल कर, जब हम शब्दों की खोज श्रार सग्रह करेगे, तब लाखं नए शब्द हमे मिलेगे, यह बात बहुत श्रानन्द श्रीर बल देने वाली है। साहित्य का 'कुटी-प्रावेशिक' रूप हमने श्रवतक पाला-पोसा है, श्रव धूप श्रीर हवा में बाहर निकल कर उसके 'वातातिपक' रूप का भी परिचय पाना चाहिए। श्रापने जो इन शब्दों का पता पूछा है, इसके लिये कृपया देखिए, (चरक संहिता, चिकित्सा-स्थान, श्रध्याय १, श्लोक १६)। जान पड़ता है कि पृथिवी श्रीर श्राकाश के बीच मे जो महान् श्रवकाश है वह इसी सामग्री से भरा हुआ है। श्रुग्वेद मे कहा है-

ऋताय पृथिवी बहुने गभीरे। ऋताये धेनू परमे दुहाते ॥

साहि स्थिक ऋत के लिये मानो पृथिवी-श्राकाश श्रपना मुँह फैलाए खड़े हैं, साहि त्यिक ऋत-दोहन के लिये ही हमारे ध्यान की परम धेनु एँ श्रपनी श्रमृत वर्षा कर रही हैं। साहि त्यिक का जो रूप व्यापक है, वह ऋत-पदार्थ से संयुक्त है, जो केन्द्र में घनी भूत हो गया, वह सस्य है।

<sup>&#</sup>x27; चरक के अनुसार इसीका दूसरा नाम 'सौर्यमारुतिक' है, अगैर हवा अर्थात्, धूप वाला ।

## पृथिवी-पुत्र

ं ऋति के साथ ही विस्तार का भाव है। ऋत सीम्य श्रीर सत्य श्राग्नेय है। नवीन स्फूर्ति श्रें र कल्पनाश्रो की जननी ऋत-भूमि है।

मैं इस बात से सहमत हू कि हिन्दी-भाषा को यदि सगोतियों के बीच अपनो प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो पंजाबी, गुजराती, बंगला आदि भाषाओं के साहित्य और शब्द-मंडार का अध्ययन अवश्य करना होगा। हिन्दी राष्ट्र-भाषा के मंडा में आई है। राष्ट्रीय-भाषा पद के लिये उसका स्वयवर है। हिन्दी का साहित्य इस प्रकार के शब्दों में घोषणा करेगा—

श्रहमस्मि समानानाम् उद्यतामिव सूर्यः।

'मै बरावर वालों मे ऐसे हू, जैसे उगते हुआ़ों में सूर्य।'

श्रापका स्नेहपात्र—

वासुदेवशरण

( १७ )

लखनऊ

२२--११--४३

प्रिय जगदीशप्रसाद,°

श्रापका १२-११ का पत्र जो १६-११ को यहा पहुंचा, मुक्ते कल लौटने पर मिला। 'मधुकर' के 'जनपद-श्रक' निकालने के विचार का हार्दिक श्राभिनदन। यह एकदम मौलिक श्रीर सामयिक सुकाव है। जनपद-कल्याण की भावना को साहित्य के च्रेत्र में श्रान्दोलन श्रयीत् जन प्रत्रियों के रूप मे प्रचारित करने का श्रेय एकमात्र 'मधुकर' पत्र व उसके प्राण श्री वनारसीदास चतुर्वेदी को है। मेरा इस प्रकार का चितन श्रधिकाश में उन्होंके श्रद्धामय-दोहन का परिणाम है। श्रनेक पहाड़ी री, भरनों, कूलों, गाढ़ श्रीर गधेरो के प्रफुछित वरदान से महानदी प्रवृत्त होती है। यह दृश्य-सत्य में श्रमी हिमालय की यात्रा में देख श्राया हू। इसी प्रकार छोटे बड़े श्रगिणित विद्वानों के विचार-जल से पूरित, लेखो श्रीर भाषणों के तटा से मर्यादित, तपस्वी साधकों की

१ श्री जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी, मबुकर कार्यालय (टीकमगढ़) के नाम पत्र।

#### परिशिष्ट

कियाशील साधना के तीथों से प्रावित, लोकमंगल की भांबना से तस्गित, जनपद-कल्याण की महाधारा हमारे साहित्य के महाप्रदेशों में उमें इस बहेगी. ऐसा मेरा हढ विश्वास है। सर्वलोकनमस्कृता भगवती गन्ना के प्रवाह को भगीरथ जिस प्रकार भूतल पर ले आए थे, उसी प्रकार इस जनपद-कल्याणी गगा को सर्व-सुलभ करने के लिये मनोयोगपूर्वक किए गए अनेक अनुष्ठानों की आवश्यकता होगी। 'जनपद' अक उसीका सूत्रपात है। ईश्वर करे इस के द्वारा निर्मित भवन चिराय हो।

'जनपद-अन' के लिये विषय-सामग्री का जो ठाठ श्रापने लिखा है, वह बहुत ही उपयुक्त है। खूब शात चिक्त से, श्रविचल, घीर निष्ठा से किसी म साहित्यिक मित्र के प्रति श्रमर्ष के भाव से श्रिखिन होकर लिखिए, श्रवश्य यह साधना सफल होगी।

जनपदीय आन्दोलन को रूपरेखा, उमका उद्देश्य बार-बार लिखने आरे समक्तने से खूब प्रचारित होना चाहिए। जो बहां है वह किसी-न-किसी जनपद में ही बैठा होगा। अपने चारों और की भूमि की पहचान वह वहीं से प्रारम कर सकता है। पृथिवी-पुत्र बनने के लिये हृदय के तार को भूमि से मिलाने की आवश्यकता है। दूघ पीने लगना ही बच्चे का माता से पहला परिचय है। जब हम दूध पीकर पुष्ट होंगे, तब माता के नाम धाम की पहचान करने के योग्य होंगे। पहले दिन ही माता के व्यक्तित्व की टटोल का आप्रह बच्चे के लिये क्या हितकारी हो सकता है? जनपदकल्याणोय शिशु को अभी मातृभूमि का स्तन्यपान चाहिए। सब कार्यकर्ता मिल कर उसे प्रस्तुत करें। जनपदों के नामों की छोटी बड़ी अनेक स्विया प्राचीन प्रन्थों में हैं। उनकी सख्या से जनता में व्यामोह उत्पन्न हो सकता है। फिर यह संख्या भी कभी टिकाऊ नहीं रही, ऐतिहासिक कारणों से जनपद घटे और बढ़े हैं। कभी वे फैले, कभी सिकुड़ गए, पर जानपद-जन एक ही रहा, सर्वया अखड़। जनपदों के पीछे छिपा हुआ जो जनपदीय भाव है, उसको क्या कोई

दुकड़ों में बॉट सकता है ? वायु के ऋौर जल के चाहे तलवार से दुकड़ें हो सके, पर श्राखड जनपदीय भावना का बटवारा नहीं हो सकता। श्राकाश को चाहे चमड़े के थान की तरह लपेटा जा सके, पर जानपद जन के मानस पर को। थक थानों में लपेट कर नहीं रखा जा सकता।

> श्रापका हितेषी— वासुदेवशरण

## टिप्पशियां

पृष्ठ

२. श्रोषिधयों के नामकरण का मनोरम श्रध्याय—चरक ने सूत्र-स्थान के श्रारम्भ में दस-दस नामों के वर्ग बनाकर पाँच साँ। श्रीषिधयों के नाम गिनाए हैं। श्रायुर्वेदीय निघंटु ग्रंथों के श्रन्तर्गत श्रीषिध-नामों श्रीर लोक-प्रचलित नामों की छानबीन की श्रोर संनेत हैं। श्रसील मुगाँ की बढिया नस्ल—तारकशी की तरह खिंची हुई नसों वाले लखनऊ के हवाबान श्रसील मुगाँ की नस्ल से तात्पर्य है। श्रसील (श्रदबी)=बुलीन माँ-वाप से उत्पन्न। देखिए पृ० ४२

३. पालकाप्य मुनि का इस्त्यायुर्वेद — श्रानन्दाश्रम प्रंथमाला (पूना) से प्रकाशित, हाथियों के सम्बन्ध में भारतीय जानकारी का सुन्दर संग्रह है।

शालिहोत्र का ग्ररवशास्त्र—इस नाम के कई प्र'थ छुपे हैं। ग्ररविद्या के विशेषज्ञ के लिये हिन्दी सलोतरी शब्द शालिहोत्र से बना है। शालि ग्रीर होत्र दोनों शब्दों का श्रयं घोड़ा है। ये दो भाषात्रों के शब्द हैं। होत्र से घोत्र एवं घोड़े की ब्युत्पित्त होती है।

हय लीलावती—देखिए, माघ की मिछनाथ टीका में उद्धृत श्लोक ५।१०।

श्रल् श्रमनी को पुस्तक—तल्ल-श्रल्-श्रमनी गाँव से प्राप्त पकाई मिट्टी के कीलात्त्तरी पत्रकों में भारतीय श्रश्विद्या का एक प्रथ है (इंसाइक्लोपिडिया ब्रिटेनिका, १४ संस्करण जिल्द ११, पृ० ६०४)। श्रीर भी देखिए. पृ० १५। हिन्दी-शब्द-निरुक्ति के लिये जनपदीय बोलियों का महारा— हिन्दी का विकास अपभ्रंश और प्राकृत के द्वारा हुआ है। अधिकाश हिन्दी शब्दों के अपभ्रंश या प्राकृत रूप जन-पदीय बोलियों में सुरिक्ति हैं। उनका सग्रह हिन्दी निरुक्त-शास्त्र के लिये अत्यन्त आवश्यक है। सब बोलियों से लगभग ५०,००० शब्द हिन्दी को श्राप्त ह ने की आशा है। हिन्दी की किसी भी बोलों का व्युत्पत्तिस्चक कोष हिन्दी भाषा-शास्त्र की प्रथम आवश्यकता है।

- ४. हिन्दी-भाषा की तीन हजार घातुएँ हिन्दी-शब्द-सागर के स्त्राधार पर।
- प. न केवल हिन्दी विलक प्रत्येक प्रान्तीय भाषा के साहित्यकार के लिये पृथ्वीपुत्र-धर्म आवश्यक है। कामदुघा—यह वैदिक शब्द है, कामधेनु जो सब कामनाओं की पूर्ति करे।

पन्हाती है — पूर्वी हिन्दी की घातु । स्त्रर्थ, दुइने के समय गाय का स्त्रपने थनों में दूध उतारना ।

'६. विश्वधायस् — वैदिक शब्द, विश्व को अन्न से धपाने या तृप्त करने वाली।

> मातृभूमि का हृद्य परमन्योप—वैदिक वाक्य है। परम-न्योम से तात्पर्य परम ब्रह्म या ज्ञान के विश्वव्या से लोक से है।

सुनहली प्ररोचना-स्वर्ण की तग्ह चमकीला रूप।

अग्नुत—विश्वव्यापी ग्राखण्ड नियम या ज्ञान।
 अध्वंमूल ग्राश्वत्य, अध्वं के साथ पृथ्वो का सम्बन्ध—
वैदिक परिभाषा में अध्वं = ग्रानुत, परव्रक्ष; ग्राधः = मृत्यु,
 स्थूल जगत्।

चतुरस्र शोभी—चारों दिशात्रों में शोभायमान । दिशात्रों के कल्याण — पूर्व, पश्चिम, उत्तर-दिश्य में स्थित देशों की समृद्धि ।

तीर्थं — वस्तुतः, नदी पार करने का स्थानः, नदी तट पर वह विन्दु जहाँ पगडणडी या मार्गं आर पार जाने के लिये नदी का स्पर्श करता है।

' जनायन पैथ—पृथिवी सूत्र का शब्द, जनमात्र के श्राने-जाने के लिये बिस्तृत त्रिछा हुत्रा मार्ग (

चारिकं चरित्वा — पाली जातकों से लिया हुन्ना वाक्याश । विद्याध्ययन के ग्रनन्तर ज्ञानावाप्ति के लिये स्नगतकों की पेदल देशयात्रा ।

ष्प्रायम्भिक भू-प्रतिष्ठा—जनता का पृथिवी के साथ श्राद्य सम्बन्ध, भू सिवेवेश की यह घटना ऐतिहासिक नहीं भाष-जगत् की है।

मूलती हुई नदी की तलहिंदिया (Hanging valleys)—
कभी-कभी नदी छापने चटानी धरातल से न चे उतरती हुई
नीचे की मिट्टी को तेजी से काट डालती है, तब उपरी
तलहटी मूलती हुई जान पड़ती है। कभी-कभी यह दरी
बहुत गहरी बन जाती है, जैसे श्रक्ण नदी की तलहटी
२०,००० फुट गहरी है। छोर भी देखिए, पृ० १४०।
लोत—पहाड़ के उपर-उपर होकर उस पार जाने का
रास्ता। सस्कृत में सीमाप्रान्त में 'उत्तरव्योतिक' छोर छासाम
मे 'प्राग्व्योतिक' दो प्राचीन भौगोलिक परिभाषाएँ घी।
प्राग्व्योतिक पीछे प्राग्व्योतिष हो गया।
धाटा—दो पहाडों के बीच में होकर उस पार जाने
का रास्ता।

• देवयुग—मानुषी इतिहास से पहने की काल-गर्गना के युग।

श्रंग्रें जी में 'ज्यॉलॉ जिकल एजेज़ '
पाथोधि हिमालय—श्रंग्रें जी Tethys के लिये विरचित
परिभाषा। श्रोर भी देखिए, पृ० १५३।
ठाठ—भारत का वर्तमान ठाठ या कूमंस स्थान। Land
Configuration से तात्पर्य्य।
गगलोढ़े—निदयों के बहाव में पड़कर लुढकने वाले गोलमटोल पत्थर; खोटी-नड़ी बिटयाएँ।
निदयों का वार्षिक ताना-बाना—नदी-प्रवाह में बहती हुई
मिट्टी की ऊपर-नीचे जमी हुई पतें जो बरसात में मोटी
श्रोर थिरने पर कुछ पतली जमती हैं।
चित्र विचित्र शालाश्रों, शुद्ध पाठ 'शिलाश्रों'।

- १०. मातरिश्वा—भरातीय मानसून या मौसमी हवा के लिये प्राचीन शब्द।
- ११. घनुष्कोटि—दिल्ण समुद्र-तट के पास एक तीर्थ का नाम है जहा महोदिध (बंगाल की खाड़ी) श्रोर रत्नाकर (अरब सागर) दोनो मिलते हैं। स्थानीय अनपढ़ लोगों में ये दोनो नाम आज तक वहा चालू हैं।
- १२. पृश्ति——चित्र-विचित्र, पृथिवी या गऊ की वैदिक संज्ञा। वातातिपक— धूप श्रौर वायु सम्बन्धी। पर्याय सौर्यमारुतिक। दोनों शब्द चरकसं हिता के हैं।
- १३. केदार—देवदास्त्रों के लिये संस्कृत भाषा में एक पर्याय। श्रीर भी देखिए, पृ० १८६। मालभन लता—ऋषीकेश से बद्रीनाथ के मार्ग में पहाड़ी वृद्धों पर फैलने वाली ऊँ चे उठान की छतनार बेल।
- १४. शालमंजिका—कुसुमित शालवृत्त के बगीचों में प्राचीन

#### टिप्प गियां

भारतीय रित्रयों की एक उद्यान कीड़ा। पेड़ की ड्रोक्ट सुका कि कर विशेष दङ्ग से खड़ी हुई स्त्री के लिये पैछि यह शब्द पारिभाषिक बन गया।

मानसरोवर की यात्रा करने वाले हंस-वक्तल जाति के पत्ती गर्मियों में हिमालय की ख्रोर उड़ जाते हैं ख्रीर बाड़े के आरम्भ में मैदानों में उतरते हैं।

भारतीय पद्यो—-भारत में लगभग ढाई सहस्र जाति के पद्यो हैं। श्रौर देशों क अपेदा यहा की पद्यि-स ख्या भी वढी-चढ़ी है।

सिन्धु—ग्राजकल का सिन्धुसागर दोन्नाच प्राचीन सिन्धु था जहा के सैन्धव घोड़े मशहूर थे। कम्बोज—ग्रानीर-प्रदेश का प्राचीन नाम!

सुराष्ट्र-काठियावाड़ी घोड़ों के लिये प्रसिद्ध है।

२५. लैंग्प्सक्स से प्राप्त भारत लच्मी की तरती — विशेष वर्णन के लिये देखिए, नागरी प्रचारिणी पत्रिका विक्रमाक, प्रथम भागा चं ०२,०००, 'लम्पकस से प्राप्त भारत लच्मी की मूर्ति, पृ०३६ — ४२ केकय के कुत्तों छो यह नस्त ब्राज भी जीवित है – वर्तमान नाम बुलिक ।

लख-चैं।रासी—वरसात में जन्म लेने वाली कीट-सृष्टि व देहात में चालू शब्द जो इस अर्थ में श्रहिच्छन्ना गॉव में सुनने को मिला व

१७ संवत्सर का इतिहास नित्य हैं – संवत्सर मे होने वाली वृद्ध-वनस्पति जगत् की सृष्टि और ऋतु-परिवर्तन की घटनाएँ प्रतिवर्ष दोहराती हैं। यही उनका नित्यत्व है। फ्रानहटर — फागुन की तेज बफीलो हवा।

१८. नम्य—वैदिक शब्द, नाभि वेन्द्र से सम्बन्धित ।

- १६. इउइरा—गरमी में चलने वाली अपनी लपटों से भुलसा डालने वाली एक प्रकार की लू। यह फागुन के विश्वील फगुनइटे की उल्टी है। बतास—तेज इवा।
- २२. वह पुष्कर जिसे देवों ने सूर्या के विवाह में सूंघा था—जिस समय पूर्व युग में सोम श्रीर सूर्या के विवाह के अवसर पर सब देवता एकत्र हुए होंगे उस समय जिस कमल की गंघ से उनका सत्कार किया गया वही पृथिवी की गंघ आज तक कमलों में सुरिद्धित है; एक काव्यमयी कल्पना।
- २४. श्रशोक द्वारा वाणी के स्थम का उपदेश—शिलालेख, संख्या १२।
- २६. नगर देवता—गंघार देश की पश्चिमी राजधानी पुष्कला-वती के चिक्के नगर-देवता के नाम से ही श्रंकित किए गए हैं। वाल्मीकि रामायण मे लंकापुरी की श्रिधिष्ठात्री देवी का बड़ा ही मार्मिक उल्लेख है कि लंकानगरी साद्यात् रूप मे प्रकट होकर पुरी की रद्या के लिये हनुमान के सामने प्रकट हुई।

संग्राम—वैदिक शब्द, जिसका मूल अर्थ था दो ग्रामों का समागम। युद्ध के ग्रवसर पर इस प्रकार का समागम होने के कारण संग्राम का ग्रार्थ युद्ध हो गया।

सभा श्रौर समिति—इन्हें प्रनापति की, पुत्रियाँ कहा गया है। (स्रवर्ववेद ७।१२।१)

- २६. ग्रासन्दी वैदिक शब्द, वैठने की चौकी; स्थिति-केन्द्र ।
- ३१. उरुलोक-विशाल या विस्तृत लोक।
- ३३. भुजिष्यपात्र—भोगों का पात्र । वह पात्र जिसमें सब प्रकार के भोग श्रीर भोजन हैं।

- ३७. यामुन पर्वत—श्राधुनिक बन्दरपूँ छ पर्वत जहाँ से यमुना निकली है।
- ३६. गोष्पद ग्रीर श्रगोष्पद—पाणिनीय व्याकरण (६।१।१४५)
  के, श्रनुसार पारिभाषिक शब्द। गोष्पद, वे जंगल जहाँ
  गाएँ चरने के लिये जाती हैं। श्रगोष्पद—वह घना जगल
  जहाँ गाएँ भी नहीं जा पातीं।
- ४३. हरावल दस्ता सेना का आगे चलने वाला भाग।
- ४४—खोइद—एक महीने तक गेहूं के छोटे पीचे को नाली या निरया पड़ने से पहले पछाहीं हिन्दी नें खूद और पूर्वी हिंदी में खोइद वहते हैं जो संस्कृत चुद्र, पाली 'खुद्द' से बना है। गमोदा—गेहूं का पौधा।
- ४५ सुतिया-इँसली घान के पौधों में छोटे-छोटे रोयों की पट्टी। ४६ 'लग हैएडल' के लिये शुद्ध शब्द चुंदी हैं।
- ४६ 'लग हैिएडल' के लिये शुद्ध शब्द चु सतर करना—सीधा खड़ा करना।

1

- ४८ दालो-गालो—इसका शुद्ध पहाड़ी उच्चारण दालो-गालो है।

  विजोना—विजली चमकना (सं विद्योतते)

  घोरना—बादल का घीर गम्भीर गर्जन। 'विजोना श्रौर
  घोरना' दोनों घातुएँ मेरठी बोली में जीवित हैं।

  भोर डालना—पत्रों को गिराकर पेड़ को नंगा करना।
  - अह. लिया जाना—ग्राम लिया जाता है श्रर्थात्, बौर के भीतर का रस बाहर श्रा जाता है श्रौर पत्तों पर फैल जाता है। लियाए हुए श्राम के पत्ते धूप में ऐसे चमकते हैं जैसे रोगन से पुते हों। लियाए हुए श्राम मे बौर नहीं लगते। पुष्पों में गर्भाधान के लिये व चित रस पुरवाई के कारण स्लिलत हो जाता है।

शूकरी हवा - उत्तर की त्रोर से चलने वाली एक हवा।

इसे राजस्थानी लोकगीतों में सूरया श्रीर बुन्देलखएड में 'सुत्रारिया' कहते हैं।

- प्रश. ममोला—खझन की जाति का पद्यो। यह शब्द पश्तो मामूलक: से निकला है। (रेवर्टी पश्तो कोष पृ० ८६७) पछाहीं हिन्दी में यह नाम खूड चालू है डगलस डेवर यू० पी०, आई० सी० एस०, के भूतपूर्व सदस्य तथा भारतीय पद्यियों के बहुत बड़े विशेषज्ञ। उन्होंने लगभग एक दर्जन पुस्तकें लिखीं जिनके अन्त मे पद्यियों के अंग्रें जी नामों के साथ देशी नामों की तालिका भी दी गई है।
- ४३. गुह्यं ब्रह्म स्त्रादि ज्यास का वाक्य (शातिपर्व, १८०।१२) गाधीजी के शब्दों में — "Man is the supreme consideration." इसीसे मिलता-जुलता चएड़ीदास का कथन है — "सवार ऊपर मानुस सत्य। तार पर किछु नाहीं।" देखिए पृ० १८०।

निषाद जाति भारत की ऋादिम निवासी जातियों (Austric Kaces) के लिये यह शब्द है। मुएडा, शबर ऋादि भाषाएँ इसी वग की हैं। श्रवध के पूर्वी जिलों में बहुत-से लोग ऋाज तक ऋपने ऋापको गुह निषाद का वंशज मानते हैं।

५६ देशीनाममाला — हेमचन्द विरचित देशी शन्दों का बृहत् संग्रह । भगडारकर, इन्स्टीक्चूट, पूना से सुन्दर सस्ता संस्करण प्रकाशित हुआ है। घात्वादेश—एक अर्थ वाली प्राकृत की कई घातुएँ उसी अर्थ की एक संस्कृति घातु के सम्बन्ध से घात्वादेश कही गई है। जैसे प्राकृत की 'कुडु' संस्कृत की 'मुख्ल' का धात्वादेश है। धात्वादेश को युक्ति के द्वारा प्राक्ति की धातुआं को जो लोक-प्रयोग में आ चुकी थीं, मान्यता दी गई। प्रियर्शन ने प्राक्ति व्याकरणां की सहायता से प्राकृत धात्वादेशों का एक बहुत अच्छा संग्रह एशियाटिक सोसाइटी बगाल से सन् १६२४ में प्रकाशित किया था। जोगाजोग—ठीकमठीक (मेरठी बोली)।

- ५७ वैसवाड़ा कानपुर, उन्नाव श्रीर रायबरेली का प्रदेश। संस्कृत 'बैसपाटक' श्रयात्, वैस नामक द्वित्रय जाति का इलाका।
- भू कपटा काटने-कपटने के अर्थ में पछाहीं और पूर्वी हिन्दी में प्रचलित है। स स्कृत 'क्लूप्' घातु से यह शब्द बना है। पवेड़ना श्री डा॰ सुकथनकर ने मुक्ते स्चित किया था कि महाभारत में छै बार प्रवेरित या प्रवेरिता शब्द का प्रयोग हुआ है। परन्तु स स्कृत कोषों में कहीं यह घातु नहीं मिलती, यद्यपि लोक में पवेड़ना धातु बच गई है।
  - ६४. बवनो और मॅड़नी के दो चित्र इस पुस्तक के मुख्य है अप्रलंकरण में दिए गए हैं। मौर्यकालोन कोठार का तीसरा चित्र नागरी प्रचारिणी पत्रिका विक्रमाक (उत्तराद्ध) पृ० २५७ में छुपा है।
  - ६५. 'सबगीयों' श्रशुद्ध है, शुद्ध रूप संवगीय है। श्रर्थ, वंग-देश के निवासी।

गएडकमुद्रा—कै। दियों के रूप में प्रचलित सिक्के । कौड़ी बगाल का श्रत्यन्त प्राचीन सिक्का था जो मौर्यकाल से 'हवीं शताब्दी तक चालू रहा। सन् १८०१ तक सिलहट जिले की ढाई लाख की मालगुजारी कै। दियों में ही सरकारी खजाने में जमा की जाती थी। सन् १८१३ से यह प्रथा

1;

बन्द हुई। चार कौड़ियों का एक गएडा होता था। भारतवर्ष में कोड़िया मालद्वीप (मलाबार के पास एक द्वीप जिसका पुराना नाम कपर्दक द्वीप था) से स्राती थीं।

- ६६. कुटी-प्रावेशिक चरक का पारिभाषिक शब्द, चिकिस्ता-स्थान, श्रध्याय १, पाद १, श्लोक १६। घर के भीतर घुस कर किए जाने वाले कार्य के लिये कुटी-प्रावेशिक श्रीर धूप हवा में किये जाने वाले प्रयोग के लिये वातातिपक या सौर्यमाद्यतिक ( चिकित्सा स्थान, श्रेश० १, पाट ४, श्लोक २८)।
- ६७. माहेयी त्रिहायनी—तीन वर्ष की गऊ। इस शब्द की व्यक्तना है जवान-पट्टी गर्भ-धारण के लिये तैयार श्रोसर। श्राजक जनपद का गीत—वाल्मीिक रामायण (श्रयो० का० श्राप्त के श्राजक जनपद-गीत से मिलता हुश्रा महाभारत में भी श्राप्त जनपद का गीत है जिसकी देक है 'यदि राजा न पालयेत्' (शातिपर्व, श्र० ६८, श्लोक १—३०)

हैयगवीन — रघुवंश (१।४५) कल के दूध से सवेरे निकाला हुन्रा मक्खन।

६८ श्री श्रारल स्टाइन की पुस्तक 'The stories of Hatimtai' में काश्मीरी बोली का श्रध्ययन है (देखिए, पृष्ठ ८०-८१)।

हरमुकुट पर्वत पर बैठकर.....ं श्री श्रारल स्टाइन से तात्पर्य है जो गरमी में हरमुक पर्वत पर डेरा लगाकर रहते थे।

द्रेद् देश-- उत्तर-पश्चिमी काश्मीर के गलगित प्रदेश का प्राचीन नाम द्रद् देश था। काश्मीर की बोली को पैशाची प्राकृत से विकसित माना गया है।

- पश्तो भाषा—इसका स्थानीय उच्चारण पख्तो है। सिन्ध नदी के उस पार के कबाइली इलाके और अफगानिस्तान पूर्वी प्रदेश पख्तून कहलाते हैं। यह शब्द वैदिक मक्थन से निकला है। पख्तो भाषा का व्याकरण और श्रंपको शब्दों को छोड़ कर शब्द-भण्डार भी संस्कृत से सम्बंधित है। पख्तों के काफी शब्द श्रफगानों के राज्य-काल में हिन्दी में चालू हो गए। जैसे, टकटकी, चाकचुन्धी, परकटी, टप्पर, डील, दादा (छोटा कुत्रा)।
- ७२. पर्वत की द्रोणी—दो पहाड़ी के बीच की भूमि जिसे हिन्दी में 'दून' कहते हैं, जैसे देहरादून।
- ७४. श्रियसँन का काश्मोरी कोष —एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल से प्रकाशित।
- ७६, मञ्जर पं॰ बनारसीदासजी चतुर्वेदो के सम्पादकत्व में द्वीकमगइ से प्रकाशित एक पत्र जिसमें जनपदीय दृष्टिकीण की व्याख्या करने वाले लेख प्रकाशित हुए। इस समय पत्र बन्द है।

व्रजभारती—व्रज साहित्य मण्डल की मुख पर्त्रिका। त्रान्धव—रीवा से प्रकाशित होने वाला मासिक पत्र, को इस समय बन्द है।

प्प. लोक्वार्ता शास्त्र -श्री कृष्णानन्दजी को Anthropology के लिये 'लोकवार्ता शास्त्र' यह सुकाव मैंने
भेजा था जिसे उन्होंने स्वीकार करके श्रपनी त्रैमासिक
पत्रिका का नाम 'लोकवार्ता' रक्खा। मैंने यह शब्द
बल्लभकुलीय सम्प्रदाय में प्रचलित गोसाइयों की निजवार्ताघरवार्ता,—इन दो शब्दों की शैली पर चुना था।

- ्रिं ८६. मातृत्व शक्ति की पूजा—मातृ देवी (ग्रेंट मदर गाँडस)
  जिसके प्रमाण हड़प्पा की खुदाई में मिले हैं।
  - कल्पवृत्त —कल्प, कल्पना या विचारों का वृत्त, श्रर्थात्
     मन।
  - प्रदेश वसंत जिस ऋतु में रस वनस्पतियों में बसने लगता है, उसे वसन्त कहते हैं। प्रत्येक वृक्त में वर्षभर का रस (sap) मएडलाकार रूप में जमता है जिसे 'ring' कहते हैं। वसन्त ऋतु से नए रस की 'रिग' पड़नी ऋगरम्भ होती है ऋगेर वृक्त में नई पत्तिया लहलहाने लगती हैं।
  - ६२. खड़ पत्थर—अनगढ़ पत्थर, जिसे काटकर वेगड़ी लोग गुरिया और नग बनाते हैं। चील-बट्टे —यह बुन्देलखएडी शब्द विन्ध्य की निदयों में होने वाले बहुत कड़े नग-पत्थरों के लिये प्रयुक्त होता है जो चिरगाँव यात्रा में मुक्ते गुप्तजी से प्राप्त हुस्रा था।
  - ६८. हिन्दी-साहित्य का समग्र रूप जनपदीय बोलियों से हिन्दी का अहित होगा, इस आशाका के निराकरण के लिये इस शीर्षक की प्रेरणा हुई थी और इसमें केवल खड़ी बोली में होने वाले कार्य का संकेत किया गया है।
  - हह. त्र्यरबी यात्रियों के भारत-वर्णन के लिये देखिए, श्री मोहम्मद हुसेन नयनार कृत 'Arab Geographers of South India' (मद्रास विश्वविद्यालय)
  - १००. तरैयाँ छोटे-छोटे तारों का समूह (सं ० तारागण)।
  - १०४. ब्रास्थान-मण्डप—बैठक या दीवानखाने के लिये प्राचीन स स्कृत शन्द । बाण्यभट्ट ने कादम्बरी में राजा श्रूदक के दो ब्रास्थान-मण्डपों (दीवानेब्राम ब्रौर दीवानेखास) का वर्णन किया है।

## टिप्पिएयां

- १०६ कुकैं। रू-खाज (बुन्देलखण्डो)।

  'उधरेर' का शुद्ध रूप 'उ सकर' श्रयोत्, कपड़े को किंग्चा किं
- १०७. टपरियाँ—ग्रर्थ है, कोपड़ी। मध्यभारत, विशेषकर मालवा में इसी ग्रर्थ में प्रयुक्त होता है। हाँद -रिद्धत जगलों के लिये बुन्देल खण्ड ग्रीर ब्रजभाषा में चालू शब्द।
- १०८. गुर्नैटा —गोवर का कंडा (स० गोधनवहक)।
  तकरी—तराज्।
- ११४. लोकिक न्यायाञ्चलि (तोन भाग, जैकत्रकृत, निर्ण्यसागर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित) सस्कृत न्याय या कहावतों का पचास वर्ष में किया हुन्ना सप्रह।
- ११६. उनरक या ईतरी गाय उनरक, उनाड करने वाली, ईतरी (सं क्ट्यिरी), चञ्चल, उन्नल-कूद करने वाली। उधमो बच्चों के लिये 'ईतरे' विशेषण प्रयुक्त होता है।
- ११७. पिन्ननी —माँगने वाली । सं० प्रण्य = याञ्चा, प्रण्यिनी = याञ्चा करने वाली, मॅगती ।
- ११८ जाजी (पजाजो) बरातो, जज = बरात (यज्ञ, प्रा. जन्न)।
  मेवाङी— उदयपुर की बोली। मारवाङी जोधपुर की बोली,
  हाङ्गीती कोटा-वूँदी की बोली श्रीर द्वंदारी जयपुर
  की बोली।
- १२१. नानकी —श्री नरोत्तमदास स्वामी ने २२-४-४६ के पत्र में स्चित किया है (जो मुमे मान्य है) कि ऋग्वेद की

नना से नानकी का कोई सम्बन्ध नहीं है। नानकी शब्द नान्हार (=छोटा) से बना है। सूर ने नन्हरिया का प्रयोग किया है। नानकी में 'की' ऊनवाचक प्रत्यय है। नानकी का अर्थ है—छोटी लड़की। कहावत का नग पाठ अशुद्ध है। मूल पुस्तक में ही अशुद्ध छपा था। शुद्ध पाठ—'नग जएया ए नानकी, तरे तरे की बानगी'; अर्थात्, अरी लड़को, त्ने नग या रत्न पैदा किए हैं जो तरह-तरह के नमूने हैं। एक माँ की कई तरह की सन्तान होने पर यह उक्ति काम में आती है।

१२२. लॉटी—डीक अर्थ ज्ञात नहीं, पर सम्भवतः प्रथम बार ब्याई भेस (श्री नरोत्तमदास स्वामी)। द्राप्त प्रारखी—जूती।

कसरा काम-सम्भवतः किस काम का।

ैं टेट--बकरी ।

माटी—विधवा का पति; माटी शब्द श्राद्रवाचक नहीं समभा जाता (श्री नरोत्तमदास स्वामी का पत्र )। डाबा बेटा – चतुर पुत्र।

१२४. सो डीजो बाला सण्गार करे—सोढी (च्निय) जाति की स्त्रियाँ बड़ी सुन्दर श्रीर श्रंगारित्रय होती हैं। उन्हें श्रंगार करते में बहुत देर लगती है। किसी काम में विलम्ब करने वाले के प्रति इस व्यंगोक्ति का प्रयोग किया जाता है। लखारा की लोड़ी श्रर हूँ गर जाय पोढी—लखेरे (लाख की चूड़ी बनाने वाले की बहू हूँ गर या कॅ ची जगह जाकर सोई। यह श्रनमेल बात है। श्रपनी हैसियत से मिलते हुए स्थान पर ही बैटना-उठना चाहिए। बीज के मतमके (भत्रके श्रशुद्ध पाठ है) मोती पोय से तो

### टिप्पशियां

पोय ले—जनतक विजली चमकतो है तनतक क्याता नहीं तो हार दूटा हुन्ना ही रहेगा।)
वामण का धन सनोड़ा में, घाकड का धन लपोड़ा म (१७७,५१)—ब्राह्मण का धन खाने में न्नीर धाकर (एक लड़ाकू जाति) का धन लड़ाई में व्यय होता है।

- १२६. वष्म- ईलडील वाला।
- १३४. ज्ञान को ताकर—ताना = तपाना गरम करना या फैलाना।
  भीमब्रह्म ग्रादिराच पृथु के चिरत्र-वर्णन में राष्ट्र को
  भीमब्रह्म कहा गया है। त्रार्थात्, ब्रह्म का भूमिगत रूप।
- १४२. बालपन के तरंगित स्वरों से उनका स्वागत कुंजों को देखकर बच्चे कहते हैं 'कुंज-कुंज कहाँ चलें १ गंगा नहाने चलें ।' श्रर्थात् श्ररे भाई कुज, बहुत दिनों में लाँटे, श्रव इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो १ कुंज उत्तर देते हैं कि बहुत दिनों से गंगा नहीं मिलीं, इसलिये गगा नहाने जा रहे हैं।
- १४३. शुक मार्ग क्रांर पिपीलिका-मार्ग—ये गब्द उपनिषद् की भाषा के हैं।
- १४८. भावी स्थान-नाम परिषद् (Place-name Society) श्रान्य देशों में इस प्रकार की परिषदों ने स्थानीय नामों को इतिहास, लोकवार्ता, किंवटन्ती, श्रीर भाषाशास्त्र की चलिनयों से छानकर बहुत महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त की है। उटाहरण के लिये, वेल्स के स्थान-नामों में प्राचीन कैल्टिक भाषा, धर्म श्रीर गाथा-शास्त्र की बहुत महत्त्वपूर्ण सामग्री सुरिच्चत पाई गई है। भारतवर्ष में भी स्थान-नाम परिषद् के द्वारा सिन्दु से कावेरी श्रीर नर्मदा से सूरमा नदी तक के विस्तृत भू-भाग में छाए हुए श्रानेक भाषात्रों के स्थान-नामों

से कल्पनातीत सामग्री उपलब्ध होने की श्राशा है। शवर, मुर्ग्डारी, संथाली, कनौरी, पैशाची, पश्तो, गोंडी, द्राविड़ी श्रीर संस्कृत-प्रधान श्रार्थ-भाषात्रों की भरपूर सामग्री स्थानीय नामों में पिरोई हुई है। भारतवर्ष के लिये इस प्रकार की देशव्यापी संस्था की तुरन्त श्रावश्यकता है।

- १५४. हिमालय की ऊँची-नीची शृंखलाएँ—पाली-साहित्य में भी हिमालय के भेद का चुछहिमवन्त और महाहिमवन्त के नाम से स्पष्ट उल्लेख हुआ है।
- १७२. हूहीं, शुद्ध पाठ हूहीं।
- १८२. खोखा—हुएडी की नकल, प्रतिलिपि; हुएडी-बाजार का पारिभाषिक शब्द जो हुएडी की नकल के लिये प्रयुक्त होता है।
- १८३. मानमान गुड़िया की कहानी—मधुकर, वर्ष २, अंक २१ (१ अप्रास्त, १६४२, पृ० २४-२६, 'करमरेख' शीर्षक कहानी जिसमें मानमान गुड़िया का उल्लेख है।)
- १८६. मूठल-मूर्व।
- १६३. रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय मेघदूत १।२० श्रहुठ हाथ तन सरवर जायसी, पद्मावत ११।३
- १६४. मिहछ का शुद्ध पाठ मेहिछ = सबसे महान्। राश्रुतेन गमेमिहि - श्रयर्व १।१।४, ज्ञान के साथ हमारे जीवन का मेल हो, ज्ञान के साथ हम विरोध न करें।
- १६८. काबिस शुद्ध किवस, लाल रंग की मिट्टी जिसे कुम्हार खोद लाते हैं। पानी में घोल कर उससे वर्तन रग देते हैं श्रीर तब श्रवा में लगाते हैं। वालों की पूँ छरी—गघे के वालों को पतली डंडी में वाध कर पूँ छरी या ब्रुश बनाते हैं।

- २०० नाव का गून—वह पतली पर मजबूत बटी हुई रस्सी जिसका एक िसरा गुनरखे या मस्तूल मे श्रीर दूसरा िसरा श्रुपनी कमर में वॉध कर मह्हाह नाव को धार से उत्टी श्रीर खींचता है।
- २०१ लमेर—वह दाना जो खेत में भाइ कर अपने आप बीज बन कर उगता है। ऐसे कितने ही खुदरा अन्न जो बोए नहीं जाते लमेर या पूरव में लमेरा कहलाते हैं। भारंगा—पौधों को काटने से पहले भाइ कर गिरे हए दाने।
- २०८. गधेरा—बरमाती नाले के लिये गढवाली शब्द। क्ल (स॰ कुल्या) पहाड़ के ऊपर पानी की धारा जिसे किनारे बाधकर खेतों की सिचाई के लिये इच्छानुसार उतारते हैं। कूल का और छोटा रूप गूल कहलाता है।

# धरती

देश की ग्राशा उसकी घरती है। भारत खेतिहरों का देश है। किसान घरती के बेटे हं। यहां किसान जिएगा तो सब कुछ है। किसान बिलट गया तो सब कुछ बंटाढार समिक्कए। एक पुराने सरकृत श्लोक में पते की बात कही है—

राज्ञ. सक्तवे श्रसक्तवे वा विशेषो नोपलक्यते। कृषीवल विनाशे तु जायते जगतो विपत्॥

राजा एक रहे या दूसरा ऋा चावे, कुछ विशेष भेद नहीं पड़ता। लेकिन श्रगर विसान का नाश हुन्ना तो जग प्रलय समभ्ने चाहिए। किसान के जीवन को बनाने में भारत का सर्वोदय है। भारत का किसान देखनाल कर चलने वाला है। वह सदियां से अपना काम चतुराई के साथ करता त्रा रहा है। उसमें हड़े पेलने का भी गुरा है। खेत में जब उतरता है खून-पसाना एक कर देता है। सर्दी गर्मी से वह जी नहीं चुराता। ऋसीज की धूप में भी सिर पर चादर रखकर वह ख़ेत मे डटा रहता है। वह स्वभाव से मितव्ययी है। उसे बुद्धू या पुरानपन्थी कहना अपनी आखी का ग्रन्यापन है। भारतीय किसान को उसका भाषा म जब कोई ग्रन्छ। बात बताई जाती है वह उसे चाव से सोखता है ऋं र ऋपनाने का कोशिश करता है। लेकिन अगर भारी-भरकम अधक चरा ज्ञान उसक द्वारे उंडेल दिया जाय श्रीर वह भी विदेशी भाषा मे तो यदि किसान उसे न समक्त पांच तो किसान का क्या दोष है १ भारतीय किमान क शरीर र्यार मन म धरता भाता क्तमा और दृढता बनकर बैठा है। संतोष ऋं।र पश्थिम में भारताय किसान समार में सबसे ऊपर है। इसके सद्गुर्णो की प्रशसा करनी चाहिए। विसान को दोषो ठहराना सस्ता विज्ञापन है श्रौर वैसा करना भ्रपने पेरों में श्राप कुल्हाडी मारना है।

किसान के साथ जो फूठी हमददीं या दयामया दिखाते हैं कि पित्रों से भी किसान को भगवान् बचाने। फूँस श्रीर छुप्पर के केर्रेटिक्शिया रहना कोई त्रुटि नहीं है। किसान ने चतुराई मे जानवू कर इस तरह के घर चुने। उसके घर की देवी ने पहले से ही तिनकों का व-त्र पहना, वही उसे भाया ' किसान ऋपने घर को बास ऋँ।र बल्लियों के ठाठ से, त्रपने ही नगल के घास प्रांत फूँस मे अंग अपने ताल की मिट्टी मे पायी हुई कच्ची ई टाँ में बनाता है। इसमे एक बड़ा लाभ है, वह यह कि किमान शहर का या बाहरी जगत् का मुह नहीं ताकता, वह श्र ने ही चेत्र में स्वावलम्बो बन जाता है। श्रा मनिर्भरता भारतीय किसान क जीवन की कु जी है। उसके खेती के श्रीजार हल, हेंगा, पजाली, बरत, पुराही, कदाल, हसिया सब उसके यहा हो तैयार होते हैं। गाव की जानी-पहचानी कारीगरी किसान को ब्रात्मनिर्भर बनाती है। भारतीय रेंती की पुरानी पद्धति में सैकड़ों तरह का शिल्प किसान के हाथों में रहता है। पचामो तरह की रस्सी वह ग्राप्ते हाथ से बनाता है श्लीर गठियाता है। श्रपनी बोक्त ढोने की छकड़ा गाड़ी को गाव के लुहार-बदर्ड की मदद से वह स्वयं कमकर तैयार करता है। ऊख बोने से पेरने ख्रीर गृह-खाड बनाने की साग प्रक्रिया किसान की उंगलियों के पोरवो में बमती है। लाखो रुग्या लगाकर जो परिणाम शक्कर मिल से होता है वह किमान की ख़हसार में गाव-गाव और घर-घर देखने को मिलता था। नदी की धिरवाल घास से वह अपनी राव का शीरा श्रलग करता श्रौर भिंडी को सुकलाई श्रार दूध की धार से वह श्रपने गुड़ का मैल काटता था। बगले के पंख की तरह वह संकद खाँड बनाता था ऋौर जहा यह उत्योग चीपट नहीं हो गया है वहा श्राज भी बनाता है। श्रात्मनिर्भरता भारतीय किसान का बहुत बड़ा गुर्या है। यदि इसी बात का त्राख खोलकर त्रध्ययन किया जाय तो इजारो बातें ऐनी मिलेंगी जिन्हें गाँव का भारतीय क्सान ग्रापने हाथ से कर लेता है ग्रीर निनके लिये उसे बाहर के यत्रों और मिरित्रयों का मुह नहीं ताकना पहता।

जिस्सी को वह अपने गाव में हो तैयार न कर सके और टूट-फूट होने या विगड़ने पर स्वयं जिसकी वह मरम्मत न कर सके ऐसे यन्त्र को किसान ने कभी नहीं पसंद किया। ऐसा यंत्र यदि उसके जीवन में इम पहुँचाते हैं तो हम उसके ऊपर एक आर्थिक बोक्ता लादते हैं, उसे बहुत हद तक दूसरे पर निमंर बनाकर उसकी स्वतत्रना का लोप करते हैं। बड़े-बड़े श्राठ लाव के पक्के गोला कु वें श्राज भी भारतीय किसान अपने वलवृते और मस्तिष्क के अनुभव से और गाँव के माल-मसाले से तैयार कर लेते हैं। उनके इस काशल की जी खोलकर प्रशंखा होनी चाहिए। किसी देहात में चले जाइए ऐसे कुवों से गाव-बस्ती श्रौर जंगल भरे हुए मिलेंगे। इन्हें देवता नहीं बना गए। किसानों ने ही घरती के सोत फोड़कर इन बड़े इंदारों या गहरे कुंबों को बनाया था। कुं वें का गोला गालना स्त्राज भी गावों मे बड़ी चतुराई का काम समभा जाता है। किसान के पास न सीमेएट था, न सरिया या गर्डर थे। इन चीजों ने गाॅव में पहुच कर वहा के माल-मसालो की श्रोर से किसानों का जी फेर दिया। चाहिए तो यह कि श्रपनी घरती के जिस मसाले से वह अवतक इतनी मजबूत चीजे बनाता रहा या, उसी-की तारीम करके उसे स्थात्मनिर्भर बनाया जाय। स्थाज उत्तटी गंगा वहने लगी है। तिनकों का वस्त्र पहनने वाली गाव की देवी लाल ईंट के मोह में फॅस रही है। लाल ईंट भयावनी वस्तु है। इसमे गाव का हित नहीं अनहित है। किसान को अपने लिपेपुते कच्चे घरों से प्यार था। वे उसे सर्दों मे गरम श्रौर गरमी मे टंडे लगते थे। उन्हें वह स्वयं श्रपने हाथों के बल-बूते पर या पड़ौसियों के साथ मिलकर बना डालता था. उनकी लिपाई-लिइसाई श्रीर पुताई मे उसकी घरवाजी उसना हाथ बँटाती थी। अपने अन्न, घर और वस्त्र को पैदा करने और बनाने में किसान स्वतन्त्र था, एकदम ब्रात्मनिर्भर । वेद के शब्दों मे-

#### धरती

#### स्वे चेत्रे श्रनमीवा विराज,

श्राप्ति खेत या केन्द्र पर वह जिल्कुल निर्भय, श्राधि-व्याधि से दूर, श्राप्तिनिर्भर होकर विराजता था। श्राज किसान की वह श्रा'मिनर्भरता धीरे-धीरे चली जा रही है। एक-एक करके बाहरी कल-काँटे उसके जीवन पर छापा मार रहे हैं श्रीर वह उनके भ्रमजाल में पड़कर श्रपनी श्रार्थिक श्रीर बौद्धिक स्वतन्त्रता खो रहा है। किसान न घर का रहेगा, न घाट का। यदि लाख-दो-लाख श्रादमी इस मोह के शिकार होते तो इस मजाक को सह लिया जाता। लेकिन करोड़ों देहात के मनुष्यों को शहर की खर्चीली चीजों का गुलाम बना डालना ऐसी भूल होगी जिसके बोक्त से किसान पिस जायगा।

भारतीय किसान के पास हाथ-पैर का बल है, उसके मन में काम करने का उत्साह है, उसमें अपनी धरती और घर-गृहस्थी से भेम है, वह राह-राह चलता है, उसमें बुद्धि का गुरा भरपूर मात्रा मे है, वस्तुतः समक्त-बूक्त में भारत का किसान बढा-चढा है। उसे किसी तरह बुद्ध नहीं कहा जा सकता। गाँव से छुटक कर जब वह शहर में श्रा जाता है तो शहरी धन्यों को कितनी फ़र्ती से सीख लेता है। श्रयवा जब वह भर्ती हो कर लाम पर जाता है तब वहा की कवायद, हथियार श्रीर मशीन के काम को वह कितनी चालाकी से सीख हैता है। भारतीय किसान भाषा और भाव दोनों का धनी है। उसके गीतो में उसके सुख दुःख की अनुभृति प्रकट होती है। इस अनुभृति के तार भारतीय साहित्य के ग्रभिपायों से मिले हैं। उसकी पैनी बुद्धि गाँव की चोखी कहावतों में जगमगाती है। मेल-जोल किमान के जीवन को बाघने वाली पोढी रस्तो है, उसमे मिलजुल कर जंवन चलाने का श्रद्धुत गुण है। खेती के गाढे समय मे जब काम का तोड़ रहता है. विशेषकर जुताई-नुत्राई या मॅड़नी-दॅंवनी के कामों में वे खुले जी से एक दूसरे का हाथ बॅटाते हैं। शादी-व्याह, जग्य ज्योनार के समय किस तरह सारा गोंव श्रीर पर्धगींव भी एक सूत में नॅघ जाता है यह देखने लायक

ब्होता है। टेहले के घरेलू कामो को कितने ही परिवार मुविधा के अनुसार बॉटकर भुगता देते हैं। मनो गेहू पीसना हो, तो कितने ही घरों की स्त्रिया बाट ले जाती हैं छौर गाते-गाते छाटा तैयार हो जाता है। सारे गॉव-विरादरी की चिक्किया एक परिवार की सेवा में लग पड़ती हैं। टाल पीसना हो, कलावे रंगना हो, तीयल सीना हो, इसी प्रकार की पारिवारिक सामेदारों से चटाटा काम हो जाता है। सहकारिता की भित्ति पर बनी हुई जीवन-पद्धति गॉव में पहले से चली छाती है। उसको यदि बाहरी चोला न पहनाया जाय तो उसो जीवन में से पुनः उसके चें त्र का विस्तार किया जा सकता है।

भारतीय किसान कथा-वार्ता का प्रेमी रहा है। उसे अपने पूर्वजनो के चिरतों में किच है। आँखें उसकी काले अच्चर नहीं देखतीं, पर काना के द्वारा श्रीर करठ के द्वारा वह अपरिचित ज्ञानगिश को रच्चा करता आया है। लाग्वों प्रामगात, हजारों कहानिया, लोकोित्तया श्रीर ऋउ एव प्रकृति की वार्ते किसानों के करठ में हैं जहां से भाषा का अमित राब्द भरखार प्राप्त किया जा सकता है। जाड़ों की चिलकती धूप श्रीर गर्मों की प्रशान्त रातों में, बरबात के घोरते-गरजते समय श्रीर वसन्त के फ्राुवा बयार में किसान का रोम रोम नृत्य श्रीर गोत क लिये फडकने लगता है। उसकी नसों की थरकन भीतरी उद्धास को नृत्य में खंडेल देती है। जीवन की रच्चा करनो है तो लोकनृत्य को मरने से बचाना होगा, लोकसंगीत की लय को फिर से करठों में भरना होगा, श्रामों पर कूजती कोयलों का स्वर फिर से सुनना होगा जो जगल को बयन्त के श्रागमन पर गीत-मङ्गल से भर देती है। किसान के जीवन को पुनः चिताने के लिये उसके नृत्य-गीत श्रमृत का काम करेंगे।

किसान को बाहर से त्राता हुत्रा सन्चा सहानुभ्ति का स्वर चाहिए। उनके जीवन के सीधे-सन्चे ढाँचे को समक्षते, परखने त्रीर

सॅभालने की त्र्यावश्यकता है, त्र्यस्तव्यस्त करने की नहीं। र्ने वे खींच लेना ग्रासान है, ठाठ खडा करना मुश्चित है। ग्राज इलघर मनोवृत्ति बनाने की श्रावश्यकता है। देश में चारो श्रोर सब तरह की मनोबत्ति तैयार हो रही है लेकिन इल की मुठिया पकड कर इलघर बनने या कहलाने की मनोवृत्ति का टोटा है। कहते हैं विसी गाढे समय में जनक ने हल की मुठिया थामी थी, तत्र घरती ने सोना उगला था। श्राज सोने के घट की देवी, धरती की पुत्री सीता के जन्म की पुन: श्रावश्यकता है। श्रोर सन जगह तो हम जाते हैं, किसानो के खेता मे हमने जाना नहीं सीखा। क्या हमारे ऋभिनन्दन ऋौर उद्घाटन जन-पटो की लच्मी के लिये अपित न होगे १ आवश्यकता है कि पयाप्त प्रचार ऋँ।र उत्साह से सारे जनाद के कल्याण का उद्घाटन हम किसी दिन करें ऋंगर उसो मुहूर्त से पृथिवी ऋंगर पृथिवी के पुत्र किसाना क जोवन का कायाकला करने के लिये जनपद के सच्चे सेवक व सरकारी श्रमला कमर कस ले। एक-एक जनगद को हम पाच वधों में श्रान्त र्थार वस्त्र से पाट टेंगे, वहा की भूमि के सेहा हल कराल होकर गहरी फाइ करने लगगे वहा के तिनको में जान पड़ जायगो, गाय-मैसा के सुखते प जरों पर फिर से मास के लेवड़े चढने लगेंगे श्रीर लुढकती हुई टॉट वाले साइ खेनों मे खड़े मठारने लगेंगे। त्राज क जैक्षा मूर्छा-उदासी-श्रसहायता का नाम-निशान न रह जायगा। किसान क लिये चारो श्रीर श्राशा का नया संसार होगा। सभी के मन यदि सकल्पवान् होगे तो गाड़ी श्रटक नहीं सकती। हमारे भारो-भरकम पाथा का ज्ञान भी छनकर किसान तक पहुचेगा क्रार उम भूमि के लिये उपयोगी होगा जिसके धन से वह सीचा गया है। हलधर मनावृत्ति का फगुनहटा देहातों मे बहेगा तो एक स्रोर से दूपरे छोर तक सभी कुछ नया रस पाकर लहनहाने लगेगा। देहातों को पैसा नहीं चाहिए, किसान का बलिष्ठ शरीर सकुशल बना रहे, वह धरती के साथ सतो होकर उसका कायापलट देगा।

वरती का कायाकला यही देहात की सबसे बड़ी समस्या है। श्राज -धरती माता रूंठ गई हैं। किसान धरती में पचता-मरता है पर धरती में उपज नहीं होती । बीज के दाने तक कहीं-कहीं घरती पचा जाती है। धरती से अन्न की चाहना करते हुए गाँव-गाँव के किसानो ने पड़ती जंगल जोत डाले, बंजर तोड़ते-तोड़ते किसानों के वैल थक गए, पर घरती श्रक्कात्राई की तरह न पसीजी श्री र किसान की दिखता बढ़ती चली गई। 'त्रिधिक ग्रन उपजात्रो' का सुग्गा-पाठ किसान सुनता है। वह समभता है ऋषिक धरती जोत में लानी चाहिए। उसने बाग बीगया के पेड़ काट डाले, खेतों को बढाया, पर धरती ने ऋधिक ऋक नहीं उपनाया। ऋधिक भरतो के लिये ऋधिक पानी चाहिए, ऋधिक खाद चाहिए। वह पहले से ही नहीं था, किसान की उलक्कन बढ गई, धरती की भूख प्यास बढ गई। घरती रूं ठी है उसे मनाना होगा, वह रीती है उसे भरना होगा, तभो उसनी मिट्टी में से गेहू के मक्खनफूल की इतराती हुई वाल निकलंगो, तभी कनकजीरी धान के कंठों से निगरती हुई बाल श्रपने भंग-भूलन से खेतो की भर देंगी, श्रीर तभी मोटे श्रनो की क्नू केदार सुटियो के दर्शन होंगे। घरती की भी श्रापनी कथा आहेर व्यथा है, उसे सुनने ऋीर समभाने वाले चाहिएँ। घरती से इम लेते रहे उसे दिया कुछ नहीं। श्रन्न के रूप मे उसका सार खींचते रहे पर खाद से उसे पोसा नहीं। धरती को इम रीती करते रहे, फिर भरा नहीं। धरती केवल मिट्टी नहीं है, उसमें कीमिया भरी है, वही रसायन मिही में से गेहूं गन्ने का अमृत उपजाता है। गेहूं को जैसी मिही चाहिए, जौ को उससे दूसरी तरह की। ग्रालू को मानने वाली पहाड़ी मिट्टी तेजाबी होती है, जो को मानने वाली मैदानों की मिट्टी रेहाली या खारी। धरती में खारापन बढ़ जाय तब भी पौधे-पत्ती सूल जाती हैं, ते बाब का ग्रश बढ़ें तो भी ठीक नहीं। घरती की नब्ज पहचानना जरूरी है। घरती का यह स्वारथ्य या संतुलन खाद-पानी पर निर्मर है। धरती के विशेषज्ञ कान # दरिद्रता की मराठी देवी।

लगाकर उसकी बात सुनते हैं, श्रात्मविश्वास के साथ उसकी कैंमी को पूरा करते हैं श्रीर मनचीता श्रन्न उत्पन्न करते हैं। हमारा किसानों का देश है, खेती इमारा राष्ट्रीय पेशा है, खेतिहर होना हमारे लिये सबसे गर्व की बात है। इम ग्रन्छे खेतिहर बन सकें, इससे बढ़कर हमारे कल्याण की कोई बात नहीं है। हमारी पढाई लिखाई का आदर्श, रहन-सहन का त्रादर्श यही बनना चाहिए कि खेतिहरों की श्रेगी में हमारी गिनती हो हालैंड के एक सज्जन से एक दिन मेंट हुई। नाम था रीरिंक। री-ऋष्य या हिरन, ऋौर रिंक-रिंग या पट्टी, जिस हिरन की गर्दन में पट्टी पड़ी हो । नाम का स्प्रर्थ जानकर स्नात्मीयता वदी । उसने वहे स्नान मान से कहा कि मैं धरती का विशेषज्ञ हु, हमारा देश किसानों का है वही हमारा धन्धा है, हमारे पास कोयला ऋौर यंत्र नहीं, पर इमें ऋपनी खेती का गर्व है। बीस वर्षों से मैं भारत में काम कर रहा हू। यहा भूभि का विज्ञान उन्नत होना चाहिए, भूमि-सम्बन्धी साहित्य (सोस्राएल सायंस श्रीर सोश्राएल लिटरेचर) बढना चाहिए। 'श्रिधिक श्रन उपजाश्री' का श्रर्थ है हर बीघे में श्राज से सवाया-ड्यौटा श्रन्न उत्पन्न करना, नई भूमि को तोड़कर जोत में लाना नहीं। उसके लिये विशेष पानी, बीज, खाद श्रीर श्रम की श्रावश्यकता होगी। भूमि में डाला हुश्रा एक बीज श्राज यदि चालीस दाने उत्पन्न करता है तो ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि हर बाल मे दानों की सख्या बढे श्रीर हर पूजे में से विश्रास की सल्या बढे। यह ऋच्छे खाद से ही सकेगा। इसके लिये गीवर की तैयार की हुई खाद श्रनमोल है। गोबर की खाद मिट्टी के गड़ों में डाल कर ठीक तरह से सड़ाई आर तैयार की गई हो। साल भर पुरानी गोवर की खाद भूमि की सर्वोत्तम खूराक है। रीरिंक की बात ध्यान से सुनने श्रीर मानने लायक है।

हजारों वरसों से भारतीय किसान गोजर की खाद काम में लाते रहे हैं। गोवर मैला पानी सदै। तब खेती मे दाना पडे।। खेती करें खाद से भरें। सो मन कौठिला से लै घरें।। लेकिन खाट

वैद्यार करने का सही तरीका आज वेकाम मे नहीं लाते। खाद का नमकीन सारीश खेत मे पहुँचने से पहले हो धुल जाता है। खाद शब्द 'खात' से बना है। खात का ग्रर्थ गड्ढा। भूमि मे खात या गड्ढा खोदकर उसमे गोवर-मिट्टी की तह-पर-तह चढाकर बढिया खाद तैयार होती थी। उसम थोड़ी मेहनत पड़ती है पर किसान के लिये वही सोना है। उसकी गाढी कमाई मे बरकत देने वाला पदार्थ खाद हो है। खाद परे तो खेत, नाहीं कृडा रेत। वही खेत, वही किसान, वही किसानी श्रीर वही बीज -पर एक बढिया खाद का रसायन पाकर धरती सोना उगलने लगती है। गॉव-गॉव में लाखों करोड़ों-खत्तों में खाद तैयार करने सही परिपाटी डालनी चाहिए । एक भी किसान ऐपा न रहें जो खाद के सही तरीके को अपनल में न लाता हो। सारा जनपद इसे ऋपने जीने-मरने का प्रश्न समभ कर इसे ऋपनावे । ऋाज गाँव की कूड़ियों पर खाद का रतन फॅककर हम उसकी ख्रोर से ख्रांखें मींच लेते हें क्रीर वरसात बाद धुलकर जो बच रहता है उसे खेतों में जा पटकते हैं। वह खाद नहीं है, खाद की ठठरी अवश्य है। घरती उसे क्या माने फ्रीर कैसे अपना काम चलावे १ उसकी कोख में से जी-गेहूँ के खूद श्रीर ईख के पोये जन्म लेते हैं, पर मरभुखे जैसे । उनमें तेज नहीं, तगड़ापन नहीं, इवा-पानी उन्हें वरदाशत नहीं होती ख्रीर प्रकृति के छोटे-मोटे परिवर्तन उन्हें घुड़क लेने हैं। पर यदि खाद को ठींक ढग से गट्टो मे सङ्ग-गला कर तैयार किया जाय तो वह -तिजोरियों में जमा की हुईँ घनराशि को तरह मूल्यवान होगो ख्रीर जिस भूमि को वह खूराक मिलेगी उसीमे नया चमत्कार पेदा होगा। कहा भी है कि भूठी खाद खाने बाला खेत दुवला रहता है, पर सड़ी खाद पाकर वही मुटा जाता है--श्रवर खेत जो जुट्टी खाय । सहै वहुत तो वहुत मोटाय ॥ धरती किसान से कहती है-जात्रो, खेत में गोवर की खाद डालो श्रीर खेती का स्वाट देखो-

जाकर देखो गोवर खाद। तव देखो खेती का स्वाद। भूमि की प्राविश 🐣 किसान जीवन की बुनियाद है। गोबर की खाद के लिये गोर्धन की त्र्यावश्यकता होगी। गोधन के लिये चरावर धरती त्रीर खेतों में पैदा किये हुए चारे की जरूरत है। खेतो में श्रान्न-भूसे की कमी हुई तो जगलों के भी खेत बना लिए गए । गाँव के पोहों के लिये चरने का ठिकाना न रहा तो किसान के लिये गोधन का रखना कठिन हो गया । गोधन के छोजने से एक अरोर खाद का अरीर दूसरी अरोर घो दूध का सिलसिला टूट गया। खाद के बिना धरती की मीत हुई स्त्रीर गोरस के बिना मनुष्य की देह सूख गई। यह क्रूर चकर है जिसकी कराल दाढ़ों के बीच मे भारतीय किसान फॅस गया है । घरती-खाद-गोधन-चरागाह एक ही लदमी के चार हाथ है। एक की कुशल दूसरे की कुशल के साथ गुथी हुई है। एक को भी इम सचाई से ठीक करने लगें तो दूसरे ऋंग उसी के साथ ठीक होने लगेंगे । गाँवों के कल्याण का सदेश ढीला पड़ा हुन्ना है। उसमें बिजलो भरने की ब्रावश्यकता है। इलधर मनोवृत्ति के प्रचार से शहर ऋौर गॉऋों में किसान के जीवन के प्रति नई रुचि उत्पन्न होगी श्रीर सकल्पवान् चित्तों में नए कार्यक्रम का उदय होगा।\*

ì

<sup>\*</sup>पुस्तक के विषय से सम्बन्धित यह लेख देर से प्राप्त होने के कारण परिशिष्ट रूप में यहा दिया जा रहा है। १६४० में लिखे हुए 'पृथ्वीपुत्र' लेख से श्रारम्भ कर १६४६ के 'धरती' लेख तक की लेखक की जनपदीय विचारधारा इस सम्रह में प्रदर्शित है। — प्रकाशक

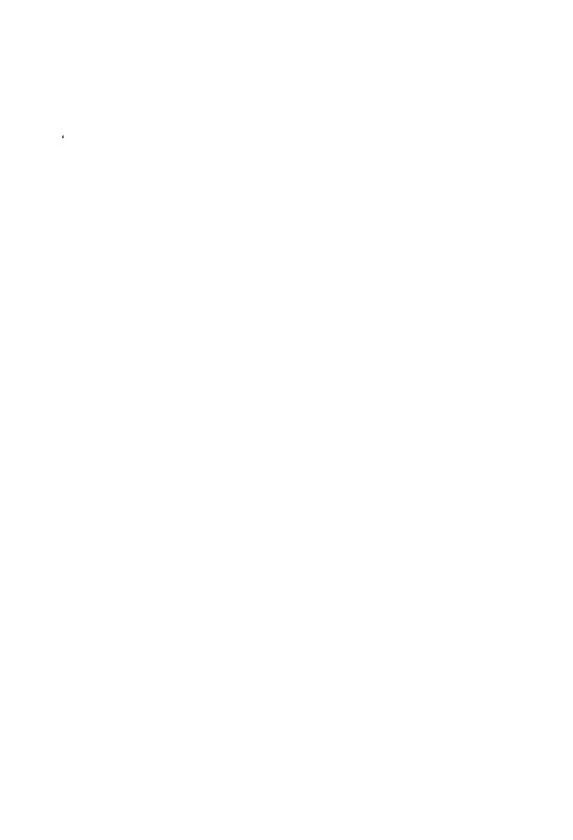